ो० ए०, यो० कॉम० तथा कृषि श्रादि कत्ता के छात्रों के लिए—कृषि, उद्योग, श्रिधकोपण, वित्त तथा व्यापार सम्वन्धी—पन्तास सामिषक समस्याश्रों का महत्वपूर्ण विश्लेपण

# हमारी च्यार्थिक समस्याएँ

Our Economic Problems

[Essays on Current Affairs]

**जे**खक

गिरिराज प्रसाद गुप्त, एम॰ कॉम॰ (स्वर्णपदक प्राप्त)

रामप्रसाद एगड सन्स

#### प्रथम संस्करण-श्रगस्त १६५२

मृल्य ५) मात्र

्र धर्मचन्द्र भागैव, अमृत इलैक्ट्रिक प्रेस, वेलनगंज, आगरा

# पूज्य गुरुजनों

#### समर्पित

जिनकी शिद्धा ऋौर ऋाशीर्वाद ने मुक्ते इस योग्य वनाया हमारे देश में नित नई श्रार्थिक समस्याओं को समम्मने तथा उनके व्यावहारिक उपायों की खोज करने की बहुत श्रावश्यकता है। श्रयंशास्त्र न उपन्यास कहानी की तरह रोचक विषय है श्रीर न राजनैतिक स्वराह्य की माँति श्रावेशपूर्ण नारों का विषय है। यह तो एक गम्भीर विषय है श्रीर हसीलिए इसका
महत्व कम नहीं है। प्रत्येक देशवासी को इस गम्भीर विषय से जानकारी
रखकर देश की श्राधिक समस्याश्रों को समम्मना श्रानवार्य है। इसी उद्देश्य
को लेकर श्रस्तुत पुस्तक की रचना की गई है। विद्यार्थियों एवं जनसाधारण को देश की श्राधिक समस्याश्रों से परिचित कराने के लिए इस पुस्तक
में पचास महत्वपूर्ण समस्याश्रों का विश्लेपण किया गया है। मेरा विश्वास है के जब तक जनता को समस्याश्रों से जानकारी नहीं होगी तब तक वह सरकार
के साथ उनको सुलमाने में सहयोग कर ही नहीं सकती। इसी उद्देश्य से उन्हे
इस पुस्तक के द्वारा हमारी श्रार्थिक समस्याश्रों से जानकारी कराने का प्रयत्न
किया गया है। पुस्तक में वर्शित सभी समस्यार्थे सामयिक हैं, गम्भीर हैं—सीर
श्रावश्यक भी हैं। श्राशा है विद्यार्थी श्रीर जन-साधारण—दोनो वर्ग इससे कारमें

मुक्ते यह मानने में तिनक भी संकोच नहीं कि पुस्तक, का विषय हों हैं नवीन नहीं हैं। केवल समस्याच्रों को चुनकर जन-साधारण की स्चानार्थ उनका विश्लेषण कर दिया गया है। श्रिधकांश निवन्ध लेखक के उन लेखों में से तैयार किए गए हैं जो समय-समय पर दैनिक, साप्ताहिक श्रीर मासिक पत्र-पित्रकाशों में प्रकाशित होते रहे हैं। हाँ, समयानुक्ल उनमें धावरयक संशोधन श्रवस्य कर दिए गए हैं। भुक्ते विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा पाठकों को हमारी धार्थिक समस्याचों के प्रति कुछ जानकारी श्रवस्य होगी श्रीर वे उन्हें हल करने में व्यावहारिक सहयोग देने में समर्थ हो सकेंगे।

पुस्तक-लेखन में मुक्ते वागिज्य विभाग के श्रध्यत्त प्रो० रामशकर याजिक से पर्यास प्रोत्साहन मिलता रहा है, इसके लिए में उनका ध्यामारी हूँ। पाग्डलिपि तैयार करने में मुक्ते श्री रामनिवास जाजू व श्री नागरमल 'नागराज' से पर्यास योग मिला है जिसके लिए वे दोनों धन्यवाद के पात्र है।

## विषय-क्रम

| संख्या         | - विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पृष्ठ        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 护              | भारतीय कृषि की समस्याएँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (१)          |
| ÷              | भूमि का क्रपीकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १०           |
| , υ. υ υ.<br>« | भारत में जल-सम्पत्ति का विदोहन (निद्यों की वहुमुखी योजनाएँ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *हें इ       |
|                | भारत में खेत-मज़दूरों की समस्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ર્ફ          |
| ė              | ग्रामो का पुनर्निर्माण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३२           |
|                | देश की खाद्य-समस्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ૩્છ્∶        |
| 8              | 'श्रधिक श्रन उपजाश्रों' श्रोजना (समस्या एवं समाधान)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४७-          |
| سين برا        | कृषि का यन्त्रीकरण 🗡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४१           |
| ويمر           | कृषि की वित्त-समस्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48           |
| 301            | भारत की पशु-समस्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६६           |
|                | कृष्टि यार्गेहर्न की प्यावश्यकता ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ७४           |
|                | प्चक्र थि योजना में कृषि का स्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30           |
|                | सारत में श्रीद्योगीकरण की समस्या 🕊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ニャ-          |
| _              | न्ग्रीचोनिक श्रायोजन की श्रावश्यकता ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83           |
|                | भ्रौद्योगिक-निर्माण का रूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ७ ३          |
|                | The state of the s | १०६ <u>-</u> |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ११२          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२०          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२६.         |
|                | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३६          |
|                | The state of the s | 680-         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४८          |
| २३ -           | देश की खनिज-सम्पत्ति का विदोहन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १४४          |

-१६० ५

#### १--भारतीय कृषि की समस्याएँ

'भारत गाँवों में बसता है और ऋषि भारत की ब्रात्मा है' महात्मा गाँधी ? ' ह इन शब्दों से हमारी क्वांप का महत्व स्पष्ट होता है। भारत क्वांपि-प्रधान देश है। उसकी ८० प्रतिशत जनता गाँवों में वसती हैं क्योर ८० से ८५ प्रतिशत ानुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए कृपि पर निर्भर रहते हैं। कृपि ही हमारे ।मस्त ग्रायिक जीवन में रक्त-मंचालित करती हैं। जिस गति से ग्रीर जिस 🕽 ात्रा में कृषि की उन्नित होगी, भारतीय जनता उतनी ही समृद्धिशाली श्रौर रुखी होती चली जाएगी । कृपि उन्नति के प्रश्न को खीट्योगीकरण की श्रावश्य-हता की दृष्टि से न देखकर देवल ग्रामोन्नित की दृष्टि से ही देखा जाय तो सका महत्व त्रीर भी वढ़ जाता है। वास्तव में वह राष्ट्र के जीवन-मररा का एन वन जाता है। यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि न तो थोड़े से रमय में विशाल उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं श्रीर न तत्काल ही ब्रामीण उद्योग धन्वे पुनर्जीवित किए जा सकते हैं। कृपि ही ऐसा धन्धा है जिसके पुधार ने बहुमंख्यक जनता को लाभ पहुँच सकता है। भारतीय जनता के ीवन-स्तर को ऊँचा उटाने के लिए उसकी वास्तविक श्राय बढाना श्रावश्यक ही हो सकती हैं। कृपक की आय तब पूरी हो सकती है जब कृपि उत्पादन मे भी बृद्धि हो। कृषि के उत्पादन की समस्या हमारे देश के सामने केवल पेट रने तक ही सीमित नहीं रही है। <u>कृषिजन्य वस्तुत्रों का उत्पादन बढ़ने से रू</u>। होगों की सैमस्या, मजदूरों की समस्या, श्रन्तर्राष्ट्रीय <u>व्यापार विपमता—सभी</u> उ क साथ सुलभ सकती हैं। राष्ट्र के आर्थिक जीवन-रथ के कृषि और उद्योग 🖟 ो पहिए हैं । आर्थिक जीवन किसी एक के विना अपूर्ण और पंगु रहता है। ानिज सम्बन्धी उद्योगा को छोडकर ग्रन्य सारे उद्योगों के लिए । कृपि ही कन्चे

3

माल की पूर्ति करती है। कपडा, पटसन, शक्कर, तेल इत्यादि उद्योग ग्रिधिकांश में कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर रहते हैं।

देश की श्रर्थ व्यवस्था में कृपि का इतना महत्व होते हुए भी, हमारा यह उद्योग निरंतर ग्रवनित की ग्रोर गिरता गहा है । पिछली दो शताब्दियों में कृषि-हास का इतिहास वास्तव में भारत का ग्रार्थिक इतिहास वन गया है। उद्योग-इत्यों के विकास के श्रभाव में जनसंख्या-बृद्धि का भार क्रांप पर ही बढता चला श्रा रहा है । प्रामीण उद्योग-धन्धों के हास के कारण उनमें लगे हुए मनुष्यों को विवश होकर उदर पृति के लिए कृषि कार्य श्रपनाना पडा । स्राज भी कृषि पर हमारा श्रार्थिक जीवन अवर्लाम्बत है। वर्तमान् श्रब-संकट ने हमारे समस्त श्रार्थिक क्लेवर को विकृत बना रक्खा है। वर्तमान् श्रार्थिक सकट कृषि के प्रति : हमारी उदासीनता का परिगाम है। हमारे देश में कृषि की श्रनेक समस्याएँ हैं जिनके कारण कृषि का समुचित विकास न हो पाया । प्रश्न होता है कि क्या हमारे देश में भूमि की कमी है ? परन्तु यह बात नहीं हैं । हमारे देश में कुल २४ करोड़ एकड भूमि पर कृषि होती है। १७ प्रतिशत भूमि खेती के लिए प्राप्य नहीं है और १६ प्रतिशत पड़ती पढ़ी है। इस प्रकार कोई १८ करोड़ एकड़ भूमि पडती पड़ी है। इसलिए यह विचार भ्रमात्मक है कि भारत मे श्रभी श्रीर खेती का विस्तार सम्भव नहीं है श्रीर भारत की चप्पा-चप्पा भूमि जोत ली गई है। गंगा के खादर मे तथा श्रन्य कई राज्यों में सरकार ने ,ट्रेक्टरों द्वारा खेती श्रारम्भ करके बता दिया है कि श्रभी पर्याप्त पहती जमीन पही है जो किसानों त्रीर हलों की प्रतीचा कर रही है। सरकार ने कृपि की इस समस्या को हल करने के लिए नई भूमि को तोड़कर कृषि योग्य बनाने का काम श्रपने हाय में ले लिया हैं। ट्रेक्टरों की सहायता से भूमि को कृषि योग्य बनाया जा रहा है। मध्य प्रान्त, मध्य भारत, भोपाल, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में बंजर भूमि को तोड़ कर कृषि की जा रही है। योजना है कि ३० लाख एक्टई बंजर . भूमि को कृषि योग्य बनाकर १० लाख टन श्रत्न प्रति वर्ष बढ़ाया औं सकेगा। इस कार्य में सरकार ने श्रन्तर्राष्ट्रीय मैं कसे १ करोड डालर की ऋण लेकर हें क्टर खरीदे हैं। यह काम केन्द्रीय ट्रेक्टर संघ के श्रधीन कर दिया गया है। नई भूमि को कृषि योग्य बनाकर ग्रन्न उत्पादन करने के ग्रतिरिक्त कृषि की

पैदा बढ़ाने का प्रश्न भी हमारे सामने हैं। हमारे देश में कृषि की उपल श्रन्य देशों की श्रपेचा बहुत कम है 🖔 श्रधिक श्रीर उत्तम खाद, उत्तम श्रीर उन्नत बीज तथा सिंचाई का सम्चित प्रवन्ध करके कृषि की उपज वढाई जा सकती है। डाक्टर ५न्सं का मत है कि <u>घोन वा उत्पादन ३० प्रतिशत व</u>ढाया जा सकता है यदि बीज मे ५ प्रतिशत श्रीर खाद मे २० प्रतिशत नुधार किया जाय श्रीर रोग नष्ट करने मे ५ प्रतिशत यत्न किया जायू । उनका विश्वास है कि विना कठिनाई के ५० प्रतिशत धान का उत्पादन वढ सकता है। इसके लिए बीज मे २० प्रतिशत ग्रौर खाद मे ४० प्रतिशत सुधार करने का श्रावश्यकता होगी। श्रापका यह भी मत है कि इस उपाय से गेहूँ की ३० से ७५ प्रतिशत श्रीर श्रन्य धान्यो की ६० प्रतिशत पैदावार बढ़ सकती हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि बीज ब्रौर खाद में सुधार कैसे हो ? योरप, अमेरिका, चीन ब्रौर जापान में उत्तम खाद का ग्रधिक उपयोग ग्रन्छी उपज का मुख्य कारण है। हमार देश में प्राकृतिक खाद का बहुत ग्रधिक परिमाण में उपयोग हो सकता है। इसमें सदेह नहीं कि व्हिले कुछ वपों से कम्पोस्ट खाद बनाया जाने लगा है; परन्तु लगभग ६००० म्युनिसिंपलिटियों में श्रभी केवल ६५० म्युनिसिपैलिटियों ने ही कम्पोस्ट योजना को चाल किया है श्रीर वे प्रति वर्ष ५ लाख टन खाद बनाती हैं जो देश की चुमता के लिए केवल ७ प्रतिशत ही है। भूमि से श्रव लेने के लिए हमें उसे खाद देना चाहिए । केन्द्रीय सरकार ने विहार मे सीधरी नामक स्थान पर खाद बनाने की एक विशाल निर्माणी स्थापित की है जहाँ पर वैज्ञानिक रीति से खाद वनाया जाने लगा है। परन्तु सबसे बड़ी श्रावश्यकता इस बात की है कि देशी खाद बनाने के कार्य को प्रोत्साहन दिया जाय। यह काम म्युनिसिपैलिटी, टाउने एरिया तथा ग्राम पंचायतो के द्वारा भली भौति किया जा सकता है। 🦯 🖊 खाद के श्रतिरिक्त कृपि उत्पादन में उत्तम बीज की भी एक बड़ी समस्या है। स्राज जो बीज हमारे कृपकों को मिलता है वह न तो उत्तम प्रकार का ही होता है श्रीर न पर्याप्त ही होता है। श्रावश्यकता इस वात की हो चली है कि उचित परिमाण मे देश के विभिन्न भागों मे उन्नत एवं ग्रन्छी घान तथा गेर्डू के बीज भंडार खोले जाएँ । हमारे देश में कोई ५८० लाख एक्ड भूमि में घान तथा २६० लाख एकड़ भूमि में गेहूँ की खेती होती है। इस सबके लिए १६ लाख

टन चायल तथा १० लाख टन गेहूँ के बीज की ग्रावश्यकता है। इतना बीज तैयार करना कोई किटन बात नहीं है। सर्कार ने श्रच्छे बीजो की एक योजना बनाकर यह कार्य मारतीय कृषि ग्रनुनंधानशाला को सौप दिया है। स्थान-स्थान पर कृषि विभाग द्वारा शोध का कार्य चल रहा है। परन्तु सरकार का यह प्रयन है कि श्रच्छे बीजो के वितरण की वर्तमान योजनाशो के ग्रांतिरिक्त एक ऐसी योजना बनाई जाय जिससे कृपक स्वय श्रच्छा बीज ग्रपने ग्राप पदा कर सकें। इससे कृषि उत्पादन वृद्धि मे पर्याप्त सहायता मिल सबेगी। भारतीय कृषि श्रनुसधानशाला के ग्रांकडो से जात होता है कि धान की श्रनेक ऐसी प्रकार हैं जिनको बोने से चावल की पेटावार १० प्रतिशत से १२ प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। देश मे इसकी परीचा भी की गई है। १६४५-४६ मे भारत संघ मे चावल की कुल खेती के केवल १५ प्रतिशत मे श्रच्छा श्रीर उत्तम बीज बोणा गया था जिससे करीव १३ लाख टन ग्रांधक चावल उत्पन्न हुग्रा। उत्तम बीज उत्पन्न करने की समस्या को हल करने के लिए एक देशव्यापी योजना की ग्रांबर्यकता है।

है। मारतीय छिप की एक मूल समस्या सिंचाई के उत्तम साधनों का श्रमाव रहा है। मारतीय छिप सदैव मानसूनों की छपा पर निर्मर रही है। परन्तु श्रव छिप की मानसूनों की छुपा पर निर्मर रही है। परन्तु श्रव छिप की मानसूनों की छुपा पात्र नहीं रखना चाहिए। श्रव तक ऐसा देखने में श्राया है कि यदि वर्षा श्रिधिक हुई तो खेत वह जाते हैं श्रीर यदि सूखा पड़ गई तो भी श्रकाल पड़ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय छिप के लिए सिचाई का उत्तम प्रवन्ध नहीं है। सिचाई के साधन; जैसे, नल-कूप, नहरें, विजली के कुए श्रादि बनाना श्रावश्यक है। सरकार श्रव इस श्रोर ध्यान देने लगी है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाव तथा बिहार में कुए बनाने की योजना चल रही है। दीर्घ-कालीन योजना में सरकार ने नदियों की बहुमुखी योजनाएँ तैयार की है। कई योजनाश्रों का तो काम भी श्रारम्भ हो चुका है। इन बहुमुखी योजनाश्रों में नदियों के बहाव को नियन्त्रित करके बॉध बनाये जाएँगे जिससे सिंचाई हो सके, भयकर बाढ़ रोकी जा सके, जल-विद्युत बनाई जा सके नदियों की जहाजरानी के योग्य बनाया जा सके श्रीर जल-विद्युत के हारा उद्योगों को

उन्नत किया जा सके । सिचाई-सहकारी-सिमितियाँ भी वनाई गई हे जो सिंचाई को विद्युत द्वारा प्रगति देंगी।

✓ भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की भूमि-व्यवस्था रही है। किसान श्रनेक यातनाएँ श्रीर कठिनाइयाँ उठा कर कृपि करता रहा है परन्तु वह श्रपने खेत का मालिक नहीं रहा । इस प्रकार भूमिपति श्रीर कृपक के वीच एक वढी गहरी खाई रही है। यह कार्यच्रमता श्रीर सामाजिक न्याय दोनो दृष्टि से न केवल श्रनुचित ही है वरन् श्रन्यायपूर्ण भी है। श्रन्य देशों मे भूमि-पति कृपक भी हैं। सन् १६३६ में, युद्ध के प्रथम वर्ष में, फ्रांस में ६० प्रतिशत, स्विटज्रलैंग्ड में ८० प्रतिशत, जर्मनी में ८८ प्रतिशत ग्रौर चैकोस्लोवाकिया में ६० प्रतिशत भृमिपति जमीन जोतनेवाले किसान थे। ग्रव स्वतत्र भारत में कृषि की इस मूल समस्या को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। जुर्मीदारी ग्रौर जागीरदारी मिटाई जा रही है। किसानों को भृमि का ग्राधिकार दिया जा रहा है। राज्य सरकारों ने जमींदारी श्रीर जागीरदारी उन्मूलन नियम पास कर लिए हैं। ग़ैर सरकारी तौर पर भी भूमिहीन किसानों को भूपतियों से भूमि लेकर दी जा रही है। श्राचार्य विनोबा भावे ने "भूदान यज" श्रान्दोलन उठाया है जिसके अन्तर्गत वे देश की पैदल यात्रा करके ५ करोड़ एकड़ भूमि भूपतियों से दान लेकर भूमि-हीन किसानों को देने का निश्चय कर चुके हैं। इस समस्या के इल होने पर सहकारिता के श्राधार पर यदि कृपि की जाय तो कृषि की एक वडी समस्या दूर हो सकेगी । रिज़र्व बैंक श्रॉफ इण्डिया ने सहकारी कृषि पर अन्य देशों से ऑकड़े प्राप्त किए हैं और बताया है कि भारत में भी सहकारी कृषि करने के प्रचुर श्रवसर हैं।

किसान को भूमि का स्वामी मानने से भी हमारी समस्या सुलक्षती नहीं हैं, क्योंकि किसानों की श्रिपेत्ता खेतिहर मजदूरों की संख्या यदि श्रिधिक नहीं तो उनके बरावर श्रवश्य है। घरेलू व्यवसायों के नष्ट हो जाने से उनकी वरावर वृद्धि हो रही है। यह खेतिहर मजदूर संगठित नहीं हैं; इसलिए न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाने पर भी इस श्रवस्था में विशेष लाभ न होगा। इनकी संख्या घटने के बजाय बढ़ ही रही है। मुद्रास में सन् १६०१ में प्रति हजार ३४५

#### भारतीय कृषि की समस्याएँ

खेतिहर मजद्र थ पर सन् १६३१ मे प्रति हजार ४२६ हो गए। वगाल मे मूमि-होन जनता १८ लाख (१६२१) से बढ़कर २७ लाख (१६३१) हो गई। सन् १६३१ की जनगणना की रिपोर्ट में लिखा है कि सन् १८८२ में मूमिहीन दिन में काम करनेवाले श्रमिकों की संख्या ७० लाख थी, जो १६२१ में बढ़कर २१५ लाख हो गई श्रीर सन् १६३१ में ३३० लाख तक पहुँच गई।१६५१ की जनगणना में वह श्रीर भी वढ़ी हुई मिले तो कोई श्राश्चर्य न होगा। १६४३ के बंगाल के श्रकाल के समय कलकत्ता विश्वविद्यालय ने श्रकाल-पीइतों की जाँच की थी। इस जॉच से पता लगा कि श्रकाल-पीइतों में ७२ प्रतिशत व्यक्ति रोतिहर मजद्र श्रथवा छोटे किसान थे। सेतिहर मजद्र साल में ६ मास तक खाली रहता है। उसकी श्रवस्था दास के समान है। साधारस्तः उनका वेत्न ४ से ८ २० तक होता है। खेती के साथ इन खेतिहर मजद्रों की समस्या भी जुड़ी हुई है। इसको हल किए दिना भारतीय कृषि का हल नहीं ढूँढा जा सकता।

ि हमारे देश में खेतों का च्रेंज्यक छोटा है श्रीर खेत छोटे श्रीर छिटके होते हैं। वे इतने छोटे होते हैं कि कभी-कभी खेत जोतने में वैलों को ठीक-ठीक धुमाया भी नहीं जा सकता। श्रमेरिका में खेतों का श्रीसत चेंत्रफल १४५ एकड़ है, डेनमार्क में ४० एकड़, स्वीडन में २५ एकड़, जर्मनी में २२ एकड़, इझलैंड में २० एकड़ श्रीर भारत में ५ एकड़ है। मद्रास में श्रीसत जोत ४३ एकड़ है लेकिन कही-कही इससे भी कम है। खेतों के छोटे श्रीर छिटके होने से खेती में रकाघट होती है, श्रीर खेती में स्थायी सुधार भी नहीं हो सकते। पसलों की देख रेख भी ठीक नहीं हो सकती श्रीर सिचाई का भी उत्तम प्रवन्ध नहीं हो सकता। इस समस्या को दूर करने के लिए खेतों की चकवन्दी होनी चाहिए। खेतों की चकवंदी सहकारी समितियों श्रीर कान्नो द्वारा की जा सकती है। पंजाब में सबसे पहिले सहकारी समितियों द्वारा चकवंदी का काम श्रारम्भ किया गया था। जुलाई सन् १६४३ में वहाँ १८०० समितियों थीं श्रीर लगभग ४५ लाख एकड़ भूमि में चकवंदी की गई थी। सन् १६२६ में एक कान्न पास किया गया जिसके श्रनुसार दो तिहाई जमीदारों की इच्छा से चकवंदी श्रीनवाय

रूप से की जा सकर्ती है। उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार का कान्न सन् १६३६ में बना जिसके अनुसार कार्य हो रहा है।

ि कृषि की एक श्रीर बढ़ी समस्या मिट्टी के कटाव की है। निदयों के श्रास-पास बहुत-सी भूमि वर्षा के पानी की तीज्ञ गित से कट कर बह जाती है श्रीर बड़े गहरें गड़ है हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश श्रीर पश्चिमी बंगाल से ऐसा बहुत होता रहता है। उत्तर प्रदेश में लगभग ८० लाख एक मूमि इस प्रकार वेकार पड़ी हुई है। इस मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय करने चाहिए। इसके श्रातिरिक्त कही-कही पानी जमा होता रहता है जिससे मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती। उत्तर प्रदेश में लगभग ४५ लाख एक इ भूमि इस प्रकार वेकार हो गई है। इस बात को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। मिट्टी के कटाव को रोकने के मुख्य दो उपाय हैं। जिस जगह कटाव शुरू हो उससे बुछ ऊपर बॉध लगा कर पेड़ लगा दिये जाएं। पेड़ उगाने से पानी की गित मंद हो जायगी श्रीर मिट्टी का कटाव बन्द हो सकेगा श्रीर धीरे धीरे भूमि समतल हो जायगी। पेड़ उगाने का यह काम वेवल किसानो पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस सम्बन्ध में सरकार को कार्य करना चाहिए। सरकार ने यह कार्य श्रारम्भ कर दिया है। प्रतिवर्ष "वन महोत्सव" मनाया जाता है जिसके श्रन्तर्गत सरकारी श्रीर गैर-सरकारी तौर पर बृच्च लगाने का काम होता है।

केवल भूमि की समस्यात्रों का हल करने पर ही कृषि में सुधार नहीं हो सकता । किसानों की निपुणता बढ़ाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। इस विषय में दो बातों पर ध्यान देना होगा—िकसान की निपुणता छीर भूमि के साथ उसका सम्बन्ध । मारतीय किसान विर्धन छीर निरक्तर है। वह ऋण के भार से दबा हुआ है। उसके विषय में यह कहावत प्रसिद्ध है कि वह ऋण में ही जन्म लेता है छीर उसमें ही उसकी मृत्यु होती है। वंगाल प्रान्तीय वेकिङ्ग जॉच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल के कृपको पर सन् १६२६ में १०० करोड़ रुपये का ऋण था छीर वह १६३५ में बढ़कर २७५ करोड़ रुपया हो गया था। युद्ध-काल में इसमें कुछ कमी हुई है। कुछ लोगों का मत है कि बंगाल का किसान ऋणमुक्त ही हो गया है। किन्तु यह विचार छीर धारणा गलत है कि युद्ध-कालीन में हगाई से केवल किसान को ही लाभ हुआ है। में हगाई में लाभ छवर्थ

١,

हुआ है पर छोटे किसानो को उस मात्रा मे लाभ नही हुआ है जितना सोचा जाना है। दूसरी जीवनोपयोगी सारी वन्तुएँ उसे मॅहगे टामो—चोर वालार के टामा पर खरीटनो पड़ी हैं । भारतीय किसान श्रात्म-निर्भर नहीं हैं, इसलिए बह मॅहगी का भी प्रा-पूरा लाभ नहीं उटा सकता । कृपि-ऋगा की समस्या लगभग ज्यो की त्यों ही बनी रही । भारतीय किमान की निर्धनता के त्रानेक कारण हैं: जैसे एक मात्र भूमि पर ही जीविका के लिए निर्भर रहना, भूमि का छोटे-छोटे श्चनुत्यादक टुकडो मे बॅट जाना. भूमि से पैदावार का कम होना, भूमि श्रीर श्रन्य श्रोतो से कम ग्राय का होना. इत्यादि-इत्यादि । ग्रावश्यकता इस बात की है कि किसानों को उचित व्याज पर ऋगा दिए जाएँ। सहकारी समितियों की संख्या बढ़नी चाहिए श्रीर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसानो को श्रल्प-काल के लिए लगभल ६ प्रतिशत व्याज पर ऋग मिल जाया करे। इंग्लैंड में किसानों को ६० वर्ष के लिए Agricultural Mortgage Corporation से ३% प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलता है। हमारे देश में भी इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए । १६४६ में गाडगिल कमेटी ने सुकाव दिया. था कि प्रत्येक प्रान्त मे एक ऐसी संस्था तथापित होनी चाहिए जो किसानों को थोड़े व्याज पर ऋग दिया करे।

किसान श्रानी वस्तुश्रों के उचित दाम भी प्राप्त नहीं कर पाते । वे ऐसे समय में श्रानी पसल वेचते हैं जबिक कीमतें बहुत गिरी हुई होती हैं । उपमोक्ता जब एक रुपये का माल खरीदता है तो किसान को दे श्राने मिलते हैं । वाकी वीच के दलाज खा जाते हैं । किसान श्रापने श्राप्त को मिएडयों में नहीं ले जा मकते क्यों कि उन्हें वहाँ के दिन प्रति दिन के भाव मालूम नहीं रहते । यातायात के साधन भी नहीं है । इस सम्बन्ध में उचित सुधार होने चाहिए । माप श्रीर तौल निश्चित हो जानी चाहिए । यातायात के साधनों में उन्नित होनी चाहिए । पक्की खित्रयों का प्रवन्ध होना चाहिए । सहकारी समितियों की स्थापना होनी चाहिए जिनके द्वारा किसानों को श्रापना माल वेचने में सहायता मिले ।

कृषि की दशा तुधारने में पशुधन की उन्नित् भी श्रावश्यक है। हमारे देश में पशु बहुत निर्वल हैं श्रीर कृषि में काम श्राने वाले श्रीजार भी प्रायः पुराने हैं। वैलों के निर्वल होने से खेतो की जुताई गहरी नहीं हो पाती। पशुत्रों की नस्ल में सुधार होना चाहिए। चारे की उपज बढानी चाहिए। पशु श्रीपधालय खुलने चाहिएँ श्रीर लेती के यन्त्र भी नये ढङ्ग के होने चाहिएँ। हाल ही में सरकार ने खेती के लिए नये यन्त्रों का उपयोग श्रारम्भ किया है। सरकार के कृषि विभाग वैज्ञानिक हल किसानों को उधार देने लगे हैं।

कृषि की स्थिति सुधारने में एक श्रइचन यह भी है कि हमारे किसान निरत्तर श्रीर श्रज्ञान हैं श्रीर उनका दृष्टिकोण संकृचित रहता है। निरत्तर होने के कारण वे श्रपना ग्रौर कृपि का भला बुरा नहीं सोच पाते। कृपि की उन्नति के लिए कपको की मानसिक उन्नात भी श्रावश्यक है। उनकी शिक्ता का भन्ना पूरा प्रवन्ध हो, शिक्तालय खोले जाऍ, श्रीपधालय बनाए जाऍ श्रीर स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधार योजनाएँ बनाई जाएँ । कृपको मे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन करने की श्रावश्यकता है। कृपि समस्यात्रां को दूर करने मे तो परिश्रम श्रीर लगन ही सफलता ला सकती है । कृपि उद्योग तो एक ऐसा व्यक्तिगत विकेन्द्रित धन्धा है जिसको उन्नत बनाने के लिए भूमि, पश श्रीर इ.पक, तीनो में सुधार करने होगे। श्रनेक वर्षों से हमारे देश में जो श्रव मंकट चल रहा है उसका मूल कारण कृपि सम्बन्धी समस्यात्रों के प्रति हमारी उदासीनता है। त्रब हम इन समस्यात्रों का महत्त्व समभने लगे हैं श्रीर यदि सरकार श्रीर जनता ने मिलकर काम किया तो देश की कृषि उन्नत होगी। योजना कमीशन ने भारत की कृषि की समस्यात्री को न भुलाकर श्रपनी पाँच वर्षीय योजना में कृषि उन्नति के कार्यों को पर्याप्त स्थान दिया है। त्राशा है योजना 'कार्यान्वित होने के पश्चात् पॉच वर्षों में कपि की ये समस्याएँ सलभ सकेगी।

भूमि का भी कृपीकरण करने की योजना सरकार ने श्रपने हाथ में ले रक्खी है। इस प्रकार भारत सरकार की कृपीकरण योजना के श्रन्तर्गत ६२ लाख एकड़ भूमि का कृपीकरण निकट भविष्य में ही किया जा रहा है। इस भूमि को कृपि योग्य बनाने का कार्य केन्द्रीय ट्रेक्टर संघ के सुपूर्व कर दिया है। इस विभाग ने सम्पूर्ण देश में बजर भूमि की जॉच-पडताल की है श्रीर पता लगाया है कि सभी राज्यो श्रीर राज्य-संबों में भूमि का इस प्रकार कृपीकरण हो सकता है।

| राज्य या राज्य-संघ | लाख एकड़    |
|--------------------|-------------|
| मध्य भारत          | <i>ै</i> १४ |
| उत्तर प्रदेश       | १०          |
| मन्य प्रदेश        | 3           |
| बम्बर्ड            | પ્          |
| उद्यीसा            | પ્          |
| पूर्वी पजाब        | ¥,          |
| विन्त्य प्रदेश     | ų,          |
| ग्रन्य             | ¥           |

मध्य प्रदेश में यह कार्य बहुत शीव्रता से हो रहा है। वम्बईमें भी सरकारने पहले केवल चार ट्रेक्टरों की सहायतों से कृषि के यंत्रीकरण का विभाग खोला था, ग्राज इस राज्य के पास १०० से भी श्रधिक ट्रेक्टर हैं जो १५ जिलों में काम कर रहे हैं और इन्होंने १ लाख एकड़ वंजर भृमि की जुताई की है। ट्रेक्टरों के चलाने के लिए कुशल व्यक्तियों के न मिलने के कारण कृषीकरण का कार्य उतना ग्रधिक नहीं बढ़ सका है जितनी कि ग्रावश्यकताथी। सरकार को चाहिए कि यातायात के साधनों में सुधार करे तथा कुशल व्यक्तियों को इन ट्रेक्टरों के चलाने की शिक्ता का भी प्रबन्ध करे।

गत महायुद्ध से पूर्व भारत के कृषि उद्योग में ट्रेक्टरों का इतना ग्रविक प्रयोग नहीं था जितना श्रव होने लगा है। त्रानुमान है कि युद्ध से पूर्व भारतीय कृषि में केवल २४८ ट्रेक्टर थे जब कि इंगलैंड जैसे छोटे देश मे १५,००० ट्रेक्टरों से काम होता था। रूस में, जहाँ कृषि के यन्त्रीकरण का त्रादर्श उत्थान हुआ तथा जिसके कारण उत्पादन में भारी क्रान्ति हुई, १६२८ में कोई ६ हजार सात सी ट्रेक्टर खेतों में काम करते थे; परन्तु यही संख्या १६३७ में बढ़कर ८४,५०० हो गई। इससे पता चलता है कि पाश्चात्य देशों में कृपी के यन्त्रीकरण पर कितना जोर दिया गया है और वहाँ ट्रेक्टरों ने कैसी काया पलट कर दी है। ट्रेक्टरों के प्रयोग से समय और शक्ति की वचत होती है और जिस एक हजार एकड़ भूमि पर जितने व्यक्तियों की श्रावश्यकता होती है उसी भूमि पर ट्रेक्टरों का प्रयोग करने से ५० या उससे भी कम व्यक्तियों की श्रावश्यकता होगी।

भूमि के कृपीकरण की एक सबसे वडी समस्या यह है कि भारत का निर्धन किसान बजर भूमि को तोडने का व्यय कहाँ से उठावे, उसे ट्रेक्टर कहाँ से मिले ? इसके लिए दो मार्ग हो सकते हैं।

सरकार स्वयं सरकारी वेन्द्र स्थापित करके ख्रपने खर्चे पर वजर प्रम्मि को तोड़ कर स्वय खेती करे, परन्तु सरकार ख्रभी इस कार्य को ख्रपने हाथ में नहीं ले सकती। इस काम में सरकार कुशल कुपक की मॉित कार्य नहीं कर सकेगी। तब तो यही टींक होगा कि सरकार ख्रपने व्यय पर वंजर भूमि को तोड़ कर कुपकों को दे वे जिस पर वे कृपि करते रहे। सरकार ऐसा ही कर भी रही है। मध्य भारत, दिल्ली, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में सरकार ने स्वयं वंजर भूमि को तोड़कर उस पर शरणार्थियों को वसा दिया है। इससे शरणार्थियों की समस्या भी हल होती जा रही है छौर भूमि का कृपीकरण भी होने लगा है।

्र. दूसरा उपाय यह है कि कृपको की सहकारी समितियाँ हो जो वंजर भूमि को तोडकर कृपि के कार्य को प्रोत्साहन दें। किसी एक व्यक्ति विशेष को नई भूमि तोडकर कृपि करने का भार सहन करना सम्भव नहीं होगा। श्रतः कृपको की सहकारी समितियाँ वने जो सम्मिलित रूप से सरकारी कृपि विभागों को देख-रेख में काम करें श्रीर कृषि विभाग उनकी श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति करते रहें। सहकारी समितियाँ बनाना इसलिए भी श्रावश्यक है कि जिससे छोटे श्रीर छिटके खेत सम्मिलित रूप से मिलकर इतने बड़े बन सकें कि उन पर यन्त्रों का प्रयोग श्रव्छी तरह से किया जा सके। प्रत्येक समिति को कुछ ट्रेक्टर श्रीर कुछ यन्त्र श्रपने निजी व्यय से रख लेने चाहिएँ श्रीर उनको चलाने के लिए

कुछ कुशल व्यक्ति भी रन्व लें। सामात अपने ट्रेक्टरों को सदस्यों के लिए किराए पर भी देती रहे।

इसके श्रांतिरिक ट्रेक्टरों का प्रयोग सम्बदा प्रणाली पर भी बढ़ाया जा सकता है। कोई धर्ना इसल इक्ष्म बुद्ध ट्रेक्टर ले ले श्रीर संविदा की रातों के श्रमुक्तार खुद्ध धर्म गांश के बढ़ले हान्य इपकों को किराए पर दे दिया करें। इस प्रकार शनै: शनै. जब ट्रेक्टरों का महत्व बढ़ता प्रतीत होगा श्रीर उनसे कुंछ लाभ होता दिखाई देगा तो इपक वर्ग स्वय उनका प्रयोग श्रारम्म करने लगेगा। सरकार इन टेकेटारों को ट्रेक्टर व्हर्यदने में सहायता कर सकती है तथा तल शांक का भी प्रवन्ध सरकार को करना होगा। सरकारी द्वाप विभाग भी इपकों को ट्रेक्टर किराए पर टेकर इपकों की सहायता कर सकता है। सरकारी इपि विभाग श्रद ऐमा करने लगे हैं।

कृषि यन्त्रों का प्रयोग सफल बनाने के लिए सरकार को कुछ छौर विशेष कार्य भी करने होंगे। जिन स्थानों पर वजर भूमि के तोड़ने का काम चल रहा हो। वहाँ ट्रेक्टर जेन्द्र स्थानित कर देने चाहिए जहाँ से कृपक तथा समितियों ट्रेक्टर प्राप्त कर सके छौर श्रपने ट्रेक्टरों की ट्रूट-फूट की मरम्मत भी करा सकें। इन सरकारी जेन्द्रों में कुशल कार्रागर भी होने चाहिए जो समय पर कृपकों को यन्त्रों का प्रयोग समभा सके छौर उनकी सहायता कर सकें। सरकार को यह भी चाहिए कि देश में ही ट्रेक्टर, हारवेस्टर तथा श्रन्य कृषि यन्त्र बनाने का प्रयन्य करे। सरकार विटेशों से यह यन्त्र मेंगाकर श्रिषक भला नहीं कर सकती। यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने श्रन्तर्राष्ट्रीय बेंक से श्रृण लेकर श्रमेरिका से ट्रेक्टर मेंगाये हैं परन्तु श्रावश्यकता यह है कि देश में ही हनके बनाने का प्रवन्ध हो। बन्धई राज्य में ट्रेक्टर बनाने का एक कारखाना खोला गया है परन्तु श्रमी ऐसे कारखानों की श्रीर श्रावश्यकता है।

मूमि के कृषीकरण में यन्त्रों का प्रयोग बढ़ाने के लिए भारतीय कृषकों के मनोविज्ञान में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। भारतीय कृषक पुराने विचारी का व्यक्ति है किसे पुराने रीति-रिवालों का तथा कृषि कार्य-रौली में परिवर्तन

हरना सहज ही में भला प्रतीत नहीं होता। इसके लिए शिचा की श्रावर्यकता है। स्कूलो श्रीर कॉलिजों में कृषि के यन्त्रीकरण पर विशेष जोर देना चाहिए श्रीर यदि एक बार भारतीय कृषक भूमि का कृषीकरण करने श्रीर कृषि का यन्त्रीकरण करने को तयार हो जाए तो उसे सब श्रावश्यक सुविधाएँ मिलनी चाहिएँ। भूमि के कृषिकरण में निम्न बातों की श्रावश्यकता है:—एक, पर्याप्त रुख्या में उचित ट्रेक्टरों की प्राप्ति; दसरा, उन्हें चलाने के लिए बुशल मिस्त्रियों तथा तल-शक्ति का प्रबन्ध; तीसरा, बंजर भूमि को तोड़कर समतल करना; वौथा, समतल बनाने के पश्चात् सहकारी सिद्धान्तों के श्रनुसार कृषि करना। यदि इस प्रकार देश की बंजर श्रीर निटल्ली भूमि को तोड़कर कृषि की जाती रही तो फेर देश को श्रव के लिए विदेशियों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा।

# ३—भारत में जल-सम्पत्ति का विदोहन ( निदयों की बहुमुखी योजनाएँ )

भागन के समस्त प्राकृतिक सावनों में निर्देशों का एक विशेष स्थान हैं जिनके द्वारा राष्ट्र के श्राधिक कलें नर को मुद्द श्रीर सर्तुनित बनाने के लिए 'जल प्रदाय' ( Water Supply ) तथा 'जल-शक्ति' ( Hydro-elect-ricity ) दोनों ही पर्यात मात्रा में प्राप्त हो सकते हैं। जल प्रदाय से कृषि की उन्नित करके श्रव उत्पादन बढ़ाया जा सकता है तथा जल-विद्युत से श्रीद्यों- 'शिक कारखानों का विकास करके श्रीद्योगिक मंगटन बिलप्ट बनाया जा सकता है। हमारे देश में इन दोनों ही बस्तुश्रों का सर्वथा ग्राभाव रहा है। परन्तु इसका कारण यह नहीं है कि हमारे देश में निर्देश का ग्राभाव श्रथवा निर्देश में पर्यात जल का ग्राभाव हो। देश में निर्देश की मज़्या किसी भी श्रान्य देश से कम नहीं श्रीर ग्रानेक निर्देश तो ऐसी हैं जिनमें वर्ष भर जल की पर्याप्त मात्रा रहती है। देश में निर्देश का एक जाल-सा बिछा हुशा है। यहाँ तक कि प्रत्येक राज्य में एक न एक नदी बहती ही है। श्रव तक इन निर्देश का कोई ६ प्रतिशत जल सिंचाई के लिए उपयोग होता था श्रीर शेप ६४ प्रतिशत जल बहकर समुद्र में चला जाता था। इस प्रकार देश की श्रिषकाश जल सम्पत्ति मानवीय श्रावश्यकताश्रों के काम न श्राकर न्यं ही नए होती थी।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि देश की विदेशी सरकार ने इस जल सम्पत्ति का विदोहन करने के विषय में कभी सोचा भी नहीं। उन्होंने हमारी नदियों का मूल्य ही नहीं समका। अगरेजों के आने से पूर्व नदियों का उपयोग व्यापारिक जल-मार्गों के रूप में होता रहा था जिनके द्वारा नावों से माल एक त्यान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता था। श्रंगरेजी राज्य-काल में नदियों में से नहरें निकाल-निकाल कर सिंचाई का कुछ काम होता रहा, परन्तु इनका पूरा-पूरा उपयोग करने के विषय में स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। सरकार की इस उदासीनता का एकमात्र परिणाम यह हुआ कि

देश की जल सम्पत्ति का पूरा-पूरा उपयोग न हो सका ख्रौर प्रति वर्ष देशवासियों को प्रकृति-कोप का शिकार वनना पड़ा। निदया में भारी-भारी वाढ त्राती रही जिनसे सम्पत्ति श्रीर जीव दोनो की श्रसीम हानि होती रही, प्रकृति की निधि—नदियों का जल—नष्ट होता रहा श्रीर देश में पर्याप्त प्राकृतिक सम्पत्ति के होते हुए भी राष्ट्र समृदिशाली न हो सका । सुन् १६०१--२ में इस सम्पत्ति का विदोहन करने के लिए "भारतीय सिचाई कमीशन" की नियुक्ति हुई जिसकी सिफारिशों के अनुसार देश में नहरें बनाने की नई-नई योजनाएँ वनाई गईं श्रीर नहरें बनाने का कार्य श्रिधक तेजी के साथ श्रारम्म कर दिया गया। परन्त अब नदोन्नति की योजनाओं का रूप बदल रहा है। सिंचाई ही नहीं, जल सम्पत्ति के विदेहन के लिए बहुमुखी योजनाए बनाई जा रही हैं। श्रव तक नदोन्नति की योजनाएँ नेवल सिचाई तक ही सीमित थी। कही-कही पर निदयों के प्रपातों से जल विद्युत भी तैयार की जाती थी; परन्तु साधारखदः जल विद्युत तैयार करने के लिए कोई विशेष योजनाएँ नहीं वनाई गईं। यहाँ यह कहना श्रनुचित न होगा कि हमारे देश में विद्युत का उपयोग संसार के श्रन्य देशो की श्रपेक्ता बहुत कम हैं । देश की श्रार्थिक समृद्धि तथा देश निवा-सियो के रहन-सहन के स्तर का जान प्रायः इस बात से हुत्रा करता है कि उस देश मे वहाँ के निवासी अपने उत्पादन तथा उपभोग सम्बन्धी कार्यों में बिजली का कितना प्रयोग करते हैं। इस मापदराड से हमारा देश पाश्चात्य देशो की अपेद्मा बहुत पिछुडा हुआ है। अन्य देशो की समानता में प्रति वर्ष विद्युत का

V प्रति व्यक्ति उपभोग इस प्रकार है:— विजली का उपभोग देश किलोवाट केनेडा ३५८० नार्वे 34,68 श्रमेरिका १७७५ 33 स्वीडन १७४३ स्विटजरलेएड १७१७ " इङ्गलेख ㄷ몇몇 5) १२ भारत "

्रदेश में वर्तमान विद्युत शिक्त हमारे देश में विद्युत का उपभोग कितना कम है। हमारे देश में वर्तमान विद्युत शिक्त लगभग २० लाख किलोवाट के बरावर ब्रॉकी गई है जिसमें ने ब्रामी तक कोई ५ लाख किलोवाट विजली ही उत्पन्न की जाती है।

राष्ट्रीय सरकार ने देश की नदियों का विदोहन करने के लिए बहुमुखी योजनाएँ वनाकर कार्य करना ज्ञारम्भ कर दिया है। वहुमुखी योजनात्र्यों से तात्वर्य यही है कि नदियों का इस प्रकार विदोहन हो जिससे उनसे एक नहीं, श्चनेक लाभ मिलते रहे-भयंकर बाढ़ रोकी जा सके जो प्रति वर्ष देश की सम्मत्ति को नप्टपाय कर देती हैं, सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ाई जा सके जिससे म्रज्ञ तथा ग्रन्य कृषिजन्य कन्ना माल उत्पन्न किया जा सके, जल विद्युत बनाई नाय जिससे उद्योगों को उन्नत किया जा सके तथा त्रावागमन के लिए निदयो को जहाजरानी के योग्य बनाया जाय । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नदियों के प्रवल वेग को नियन्त्रित किया जा रहा है। राष्ट्रीय योजना समिति ने श्रपनी रिपोर्ट में इस बात पर विशेष जोर दिया है कि नदोन्नति के प्रोप्राम में केवल । सिंचाई तथा जल विद्युत का उत्पादन ही नहीं होना चाहिए वरन् जल सम्पत्ति का पूर्ण रूप से विदोहन होना चाहिए। योजना बहुमुखी होनी चाहिए। सिंचाई का प्रवन्ध भी किया जाय, नांद्यों को ह्यावागमन के योग्य भी बनाया जाय, ' प्रति वर्ष श्राने वाली भयंकर बाढ़ों को रोक कर उनका सदुपयोग किया जाय, निदयों के प्रपातों से जल विद्युत भी तैयार की जाय तथा निदयो को सर्वोद्ध रूप से राष्ट्र के हित के योग्य बनाया जाय। योजना कमीशन का भी मत है कि नदियों का ऐसा विदोहन एक राजनैतिक वुढिमानी ही नहीं वरन् श्रथंशास्त्र की दृष्टि से भी ग्रच्छी बात है।

श्रमेरिका ने नदियों की बहुमुखी योजनाएं सफल बनाने के लिए ऐसा कार्य, किया है जिससे श्रान सारा संसार उसकी विद्वत्ता पर श्राइचर्य करने लगा है। श्रवतक श्रमेरिका की सरकार ने नदी योजनाश्रों को पूरा करने में कोई ४७१८ मिलियन डालर खर्च किए हैं श्रीर श्रनेक ऐसी योजनाश्रों पर श्रभी काम हो रहा है जिनपर ४५६३ मिलियन डालर श्रीर खर्च होंगे। श्रमेरिका सरकार की

योजना है कि निकट भिवष्य में ऐसी अनेक योजनाश्रो पर कार्य आरम्भ किया जाएगा श्रोर इन पर १८,६८१ मिलियन डालर खर्च होंगे। अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध बहुमुखी योजना 'टेनेन्सी घाटी योजना' है जिसके अन्तर्गत टेनेन्सी नदी का जो पानी पहले इकड़ा होकर खेती, घर-द्वार, स्कूलो श्रीर पुलो को नए करता हुआ सर्वनाश का नंगा नाच किया करता था, उसी की आज २० बॉध बनाकर घर लिया गया है और २० तालों मे भर दिया गया है। इस योजना मे कुल ८० करोड़ डालर की पूँजी लगाई गई है और यह योजना १४ वर्षों में तैयार हुई है। इस योजना के अन्तर्गत श्राज २५ लाख किलोबाट बिजली तैयार होती है जिससे अब तक कोई २ करोड़ ४० लाख डालर की आय हो चुकी है। सत्य तो यह है कि टेनेन्सी वाटी योजना ने लाखा व्यक्तियों के जीवन में विचित्र कान्तिसी पह है कि टेनेन्सी वाटी योजना ने लाखा व्यक्तियों के जीवन में विचित्र कान्तिसी पह है कि टेनेन्सी वाटी योजना ने लाखा व्यक्तियों के जीवन में विचित्र कान्तिसी पह है की टेनेन्सी वाटी योजना ने लाखा व्यक्तियों के जीवन में विचित्र कान्तिसी पह है कि टेनेन्सी वाटी योजना ने लाखा व्यक्तियों के जीवन में विचित्र कान्तिसी पह है कि टेनेन्सी वाटी योजना ने लाखा व्यक्तियों के जीवन में विचित्र कान्तिसी पह है श्रीर देश को सम्पन्न बना दिया है।

भारत सरकार ने भी श्रव देश की जल सम्पत्ति का विदोहन करने का हट निश्चयं कर लिया है। देश के भिन्न-भिन्न भागों में कोई १३५ योजनात्रों पर काम हो रहा है। इनके भ्रतिरिक्त १२२ योजनाए ऐसी हैं जिन पर या तो जॉच-पडताल हो रही है श्रौर या जो पूँ जी के श्रभाव के कारण श्रधूरी पडी हैं। श्रनुमान है कि इन २५७ योजनाश्रो,पर,सरकार कोई १६०० करोड़ रुपया व्यय करेगी। उपर्यु क्त १३५ योजनाश्रो मे ११ वहुमुखी योजनाऍ हैं, ६० योजनाऍ ऐसी है जिनके ग्रन्तर्गत केवल सिंचाई का कार्य पूरा होगा ग्रीर ६४ योजनाएँ जल विद्युत निर्माण करने की योजनाएं हैं। १३५ योजनाश्रो में १२ योजनाएँ ऐसी हैं जिनमें से प्रत्येक पर १० करोड़ रुपये से ग्राधिक राशि व्यय होने की ग्राशा है। १६४६-५० में नदियो की योजनाश्रो पर सरकार ने कोई ३६,४६,००,००० कर व्यय किये थे । ग्रब १६५०-५१ में कोई ७८,५६,००,००० रुपये व्यय होने का श्रनुमान है। १६५०-५१ में किए जाने वाले कुल खर्चे का ३७ प्रतिरात केन्द्रीय सरकार व्यय करेगी श्रौर शेप राशि १६ राज्य सरकार देंगी। श्रनुमान है कि इसी वर्ष से इन योजनाश्रों से मिलने वाला लाम मिलना श्रारम्भ हो जाएगा। परन्तु पूरा-पूरा लाभ तब तक नहीं मिल सकेगा जब तक कि ये योजनाएँ पूरी न हो जाएँ। उपरिलिखिन १३५ योजनान्त्रों से प्रति वर्ष देश को जो लाम

होगा वह इस प्रकार हैं :--

| वर्ष                     | सींचित मूमि में<br>वढ़ोत्तरी | खाद्यान्न मे<br>बढ़ोत्तरी | जल विद्युत में<br>बढ़ोत्तरी |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                          | (दस लाख एकड़)                | (दस लाख टन)               | (किलोवाट)                   |
| १९५१—५२                  | ०*६                          | ٥.5                       |                             |
| १९५२—५३                  | ۶.۶                          | ٥.8                       | ३५१०००                      |
| १६५३—५४                  | २०                           | o°७                       | पूर्४०००                    |
| १९५४—५५                  | ጽ <b>.</b> ቋ                 | <b>१.</b> ४               | <b>५</b> ६६०००              |
| १६५५—५६                  | <b>પ્</b> •્ય્               | १:८                       | ६३६०००                      |
| १९५६—५७                  | <b>६</b> *७                  | २*२                       | 90⊏00                       |
| १६४७५८                   | ¥ 0                          | <b>२</b> .प               | ७६१०००                      |
| १ <i>६५.</i> ≂५ <i>६</i> | <del>د</del> پر              | २ॱ८                       | ८१७००                       |
| 1848-60                  | ٤.غ                          | ₹*१                       | €\$0000                     |
| प्रन्त में               | 3.58                         | ४•३                       | १६६६०००                     |

इस प्रकार इन योजनाओं के द्वारा १६५१-५२ में २ लाल टन श्रिष्ठिं प्रज्ञ पैदा होगा और १६५४-५५ तक १४ लाख टन तथा १६५६-६० तह ३० लाख टन अल अधिक पैदा हो सकेगा। अनुमान है कि इन योजनाओं के द्वारा देश में ४३ लाख टन अधिक अल पैदा किया जा सकेगा। इसी प्रकार अनुमान है कि कुल २५७ योजनाओं के पूर्ण होने पर देश में ४२ मिलियन एकड़ अधिक भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। इस प्रकार देश का वर्तमान खान सकट ही नहीं दर होगा वरन देशवासियों के जोवनत्तर में भी उन्नति होगी। इन योजनाओं पर जो राशि ज्यय होगी वह हमारी राष्ट्रीय पूँ जी का एक ऐस विनियोग (Investment) होगा जिससे आगे आने वालो संतान को दार्ष काल तम मिलता रहेगा। अगन्त १६४७ से १६४२ के अन्त तक अल आया करने से ५४३ करोड़ राये का ज्यय अनुमान किया गया है। यह हमारी विदेश मुद्रा की कमाई का एक बहुत बड़ा माग है जो हमारी आर्थिक विकास की किश अन्य योजना पर व्यय करने से अधिक लाभदायक हो सकता था। परन्त अर्थ

स्रायात करने में ही यह राशि समाप्त हो गई। स्रव अनुमान है कि नदी घाटी विकास की १३५ बोजनास्त्रों पर लगमग ५६० करोड रुपये व्यय होगे। यह व्यय एक प्रकार का दोई कालीन विनियोग होगा किसका फल भविष्य में देश को मिलता रहेगा। यदि स्रव तक स्रज स्रायात पर व्यय की गई राशि इन योजनास्त्रों में लगाई जाती तो देश का बहुत मुछ हित हो सकता था।

नदोन्नति की भिन्न-भिन्न योजनाएँ श्रव वेन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकारों तथा राज्य संघ सरकारों के नियन्त्रण में चल रही हैं। कुछ बहुमुखी विशाल योजनाएँ, जिन पर हमारे देश की श्राशाएँ केन्द्रित हैं, इस प्रकार हैं:—

दामोदर घाटी योजना—दामोदर घाटी योजना श्रमेरिका की टेनेन्सी घाटी योजना के श्राघार पर कार्यान्वत की जा रही है। योजना का प्रधान उद्देश्य पिश्चमी बंगाल में दामोदर नदी की मयंकर बाढ़ों से दामोदर घाटी प्रदेश की रज्ञा करना है। बाढ़ नियन्त्रण के ग्रांतिरिक्त इससे भूमि सिंचन का काम भी लिया जावेगा । इस योजना पर ५५ करोड़ रुपये खर्च होने वा अनु-मान है। इसमें से २८ करोड़ विजली के उत्पादन के लिये, १३ कगेड़ रिचाई के लिए त्रौर १४ करोइ बाढ नियन्त्रण पर खर्च होगे। इस योजना से वर्दवान, पुरी व हावडा जिलों में केई ७ लाख ६० इजार एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगेगी। इससे दो लाख किलोबाट तक विजली पैदा की जा सकेगी। योजना १० वर्षों में समाप्त होने का श्रनुमान है। योजना के श्रन्तर्गत दामोदर नदी पर श्राठ वाँघ वनाये जाएंगे जिन पर जल विद्युत वनेगी । इसके दो सहायकु केन्द्र ऐसे होगे जिनमें २ लाख ४० हजार किलोबाट बिवली बनाने की शक्ति होगी। इसके -श्रतिरिक्त एक थर्मल शक्ति केन्द्र भी होगा। इस केन्द्र को पूरा करने के लिए सरकार ने विश्व वैक से १८ ५ मिलियन डालर का एक ऋण लिया है। स्राशा है यह केन्द्र १९५२ के ग्रन्त तक कार्य करने लगेगा। इस योजना को पूरा करने के लिये १६४८ मे एक कातून वनाकर दामोदर घाटी कार्पोरेशन बना दिया गया है जिसके प्रवन्ध में यह काम हो रहा है। योजना पूरी होने पर दामोदर नदी में श्राने वाली बाढ़ को रोका जायगा श्रीर सिंचाई के लिए नहरें निकाली जा सकेगी; जल विद्युत भी बनेगी श्रीर श्राने-जाने की सुविधाएँ भी मिल सक्यो ।

महानदी घाटी योजना—उडीसा में महानदी पर तीन बाँध बनाये बाएँगे। इनके तैयार होने पर लगभग ११ लाख एकड भूमि पर सिचाई होगी श्रीर ३ लाख ५० हजार क्लिवाट विजली बनने लगेगी। तब इस नदी में नावें भी चलाई जा सबेगी। इस योजना में इतनी इिमत श्राशाएँ हैं कि लोग उढीसा को ग्रभी से भारत का "यूक्तेन" कहने लगे हैं। श्रमुमान है कि इस योजना पर लगभग ४६ करोइ रुपये व्यय होगे। योजना समाप्त होने पर ३ लाख ४० हजार टन श्रम्न तथा ३४ हजार टन श्रम्य व्यापारिक कच्चा माल पैदा किया जा सकेगा।

भास्तरा नांगल योजना — पूर्वी पंजाव की दो सिम्मिलित योजनाएँ नांगल वॉध योजना तथा भाखरा योजनाएँ हैं। नांगल विद्युत योजना के अनुसार नांगन स्थान पर सतज्ञज नदी के आर-पार एक वॉध वनाया जायगा और एक नहर निकालने की योजना भी है। इस नहर के किनारे चार विजलीधर वनाये - नांवेगे। अनुमान है कि इन योजनाओं से लगभग ३६ लाख एकड़ भूमि की सिचाई होगी निसमें ११ लाख २० हजार टन अन्न और द लाख रई की गांटे अधिक उत्पन्न की जा सकेंगी। यह भी अनुमान है कि इस योजना में ४ लाख किलोबाट विजली पैदा की जा सकेंगी जिससे पुंजाव, राजस्थान, देहली, उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी पंजाव रियासती संघ को लाभ होगा।

इन विशाल बहुमुखी योजनाश्रों के श्रातिरिक्त देश में ऐसी श्रानेक योजनाएँ हैं जो प्रान्तीय सरकारों के तत्वाधान में कार्यान्वत हो रही हैं। इन योजनाश्रों में प्रधान योजनाएं इस प्रकार हैं:— दिहार में बोसी बोध की योजना, मध्य प्रदेश तथा वश्वई में नर्वदा, ताप्ती, सावरमती तथा बाख गंगा की योजनाएं, उत्तर प्रदेश में चम्बल तथा सोन घाटी की योजना, रिहाएड नायर वॉध तथा गंगा बॉध की योजनाएं, मद्रास में रामपद सागर तुद्धभद्रा की योजनाएं, श्रादि, श्रादि ।

ं संतोप की बात यह है कि राष्ट्र इस समय बहुमुखी योजनायों का जितना पद्याती है उतना कभी नहीं रहा। सरकार ने इन बहुमुखी योजनायों का ब्रानुसंधान करके केवल मधंकर बाढ़ों से ही देश की रक्षा नहीं सोची है वरन, प्रात वर्ष बढ़ती हुई ब्राल की कभी की समस्या वा स्थायी उपाय भी सोच निकाला है। जल सम्पत्ति का विदोहन तो होगा ही, भूमि उपजाऊ बनेगी, श्रिषिक श्रन्न उत्पन्न होगा, विजली बनने लगेगी श्रीर नए-नए श्रीचोगिक केन्द्र स्थापित होगे। कुछ योजनाएँ दो या तीन वर्ष में समाप्त होगी, कुछ ५ वर्ष तक पूरी हो, सकेंगी तथा कुछ ऐसी दीर्घकालीन योजनाएँ हैं जिनको समाप्त होने में १०-१५ वर्ष लग जाएँगे। परन्तु योजनाएँ निश्चय ही सफल होगी, इसमें कोई सन्देह नहीं। सभी बहुमुखी योजनाश्रों के पूर्ण हो जाने पर दो करोड़ ५० लाख एकड़ श्रिषिक भूमि पर सिचाई होगी श्रीर ४० लाख किलोवाट बिजली श्रिषक तैयार की जाएगी। देश को इन योजनाश्रों से श्रपूर्व लाम होगा श्रीर श्रीचोगिक । एकास की कठिनाई तथा श्रव की विकट समस्या स्थायी रूप से हल हो जायगी।

### भारत में खेत-मजदूरों की समस्या

हमार देश में ग्रामी तक उन करोडों खेत-मजदूरों की ग्रार्थिक स्थित का ग्राच्यम करने का प्रयत्न नहीं किया गया जिनके पास कृषि करने के लिए भूमि नहीं है ग्रीर जो मजदूरी करके ग्रानी उदरपृति करते हैं। ग्राज जब कि देश में ग्राल-सकट है, देश का विभाजन हो जाने के कारण खाद्य पदार्थों की दृष्टि से भारत की स्थिति ग्रीर भी खराब हो गई है ग्रीर पटसन तथा कपास जैसे ग्रावञ्चक ग्रीद्योगिक कच्चे माल का भी देश में टोटा है, तब हमें ग्रापनी कृषि में समूल परिवर्तन करने होंगे। यदि हमने ग्रापने कृषि धन्वे में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने होंगे। यदि हमने ग्रापने कृषि धन्वे में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने होंगे। यदि हमने ग्रापने कृषि धन्वे में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने होंगे। यदि हमने ग्रापने कृषि धन्वे में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने होंगे। ग्राह जा जीवन-निर्वाह ही कर सकेंगे ग्रीर न ग्रापने चन्धों को उन्नत बना सकेंगे। हमें ग्रापनी कृषि में मूलभूत ग्रीर क्रान्तिकारी परिवर्तन करने ही होंगे। ग्राह ग्राधिक हिए से ही खेत-मजद्गें की ग्रार्थिक व्यवस्था सुधारना ग्रावश्यक है। ग्राज जिस ग्रावस्था में खेत-मजद्गें की ग्रार्थिक व्यवस्था सुधारना ग्रावश्यक है। ग्राज जिस ग्रावस्था में खेत-मजद्गें सिंह नहीं हो सकता। मानवीय नोति ग्रीर ग्रार्थिक हित टोनो ही हिएकोणों से हमारे खेत-मजद्गें को समस्या बहुत महस्वपूर्ण है।

सेत-मज़द्रों का एक वड़ा वर्ग, जो ख्राल हम ख्रपने गांवों में देखते हैं, हमारी श्राधिक हीनता का परिणाम है। पिछले वर्षों में भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ती रही। ज्यो-ज्यो जनसंख्या बढ़ी त्यों-त्यों विदेशी प्रतियोगिता के कारण देशी कुटीर-घन्घों को ख्रवनति होने लगी। ख्राधुनिक बड़े पैमाने के उद्योग इस तेजी से नहीं बढ़े कि उनमें देशी कुटीर धन्घों से निकाले गए कारीगर काम पा सकते। ख्रतः जनसंख्या का भार एकमात्र कृषि धन्घे पर ही पहला गया। जहाँ १६०१ में संगठित उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या ५ लाख थी वहाँ ४० वर्ष के परचात् १६४१ में वह बढ़कर केवल २२ लाख हो पाई। इसका खर्थ यह है कि संगठित उद्योगों में जनमंख्या की

वृद्धि की तुलना में बहुत कम लोग काम पा सके । कुटीर-धन्धों के नष्ट हो जाने के कारण तथा जनसंख्या की वृद्धि के कारण कृषि पर निर्भर रहने वालो की संख्या शीव्रगति से बढ़ने लगी । यह बात नीचे लिखी तालिका से स्पष्ट होती है:—

|       | नगरों मे रहने वाली  | कृपि में लगी हुई    | खेत-मजदूरो |
|-------|---------------------|---------------------|------------|
| वर्ष  | जनसंख्या का प्रतिशत | जनसंख्या का प्रतिशत | की संख्या  |
| १६०१  | 3.3                 | ६५ ८                | २०१ लाख    |
| १६११  | ۶.۶                 | ७१.१                | રપૂર ,,    |
| १६२१  | १०.५                | ७२                  | ર્શહ ,,    |
| १६३१  | 63.6                | ७४•⊏ౕ               | २४६ "      |
| '१६४१ | ३२.६                | ७८ ६                | २५८ ,,     |

कृषि पर निर्मर रहने वाली जनसंख्या की दृद्धि होने का परिणाम यह हुआ कि भूमि का अधिकाधिक वॅटवारा होता गया और छोटे तथा छिटके खेतों की समस्या ने भीषण रूप धारण कर लिया। इन छोटे-छोटे खेता पर न तो आधु-निक ढग से ही खेती हो सकती है और न उन पर किसान को पूरा काम ही मिलता है। उसका बहुतसा समय वेकार रहता है। इस कारण कृषक की वार्षिक आप इतनी कम होतो है कि उस आय पर उसके परिवार का जीवन-निर्वाह नहीं हो पाता। उद्योग-धन्यों की कमी के कारण छोटे-छोटे जमीदार मी विवश होकर खेती करने लगे। १६०१में प्रति १०० किसानों के पीछे ५३ छोटे जमीदार स्वयं खेती करते थे। किन्तु १६३१ मे १०० काश्तकारों के पीछे ७६ छोटे जमीदार स्वयं खेती करते थे। किन्तु १६३१ मे १०० काश्तकारों के पीछे ७६ छोटे जमीदार स्वयं खेती करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि किसानों के हाथ से भूमि निक्लती गई और उनकी आर्थिक स्थिति विगइती गई और वे ऋणी बनते गये। १६३८–३६ में आमीण ऋण कोई १८०० करोड़ से भी अधिक था। इस भीपण ऋण के परिणामस्वरूप किसान अपनी भूमि से हाथ थो बैटा और बहुत से छोटे-छोटे कृपक खेत-मजदूर बन गये। खेत-मजदूर नाम का एक वर्ग गाँवों में दिखाई पड़ने लगा।

इन खेतो-मजद्रों के पास खेती नहीं होती। र्फ्रिट लोग केवल जुताई, बुवाई तथा फसल काटने के समय, वर्ष में कुछ महीने, खेतों में काम करते हैं श्रीर शेष दिनों में लकड़ी ईकड़ी कर के, घास छोल कर, समीप के नगरों श्रीर करनों में मजद्री इत्यादि कर के श्रपना जीवन-निर्वाह करते हैं। उन्हें भर पेट श्रनाज तक नहीं मिल पाता। उन को दशा बहुन शोचनीय होती है। ऐसा मालूम होता है कि संसार में मारतीय खेत-मजद्र से श्रिषक निर्धन जीवन व्यतीन करनेवाला वर्ग शायद ही हो। खेत-मजद्रों को उन छोटे-छोटे किसानों की प्रतिरप्धा का भी सामना करना पड़ता है जिनके पास ५-१० बीघा भूमि है किन्तु वह भूमि न तो उनका पालन कर सकती है श्रीर न उनको प्रा काम दे सकती है। श्रतः श्रपने श्रवकाश के समय में ये लोग भी खेत-मजद्रों की संख्या बढ़ाते हैं। याद इन श्रधं खेत-मजद्रों को भी सम्मितिन कर दिया जाय तो खेत-मजद्रों की संख्या देश में सात करोड़ से कम न होगी।

१६३६ में जब द्वितीय महायुद्ध श्रारम्भ हुआ तो खेत-मजद्रों के लिए एक नया अवसर आया । वे लोग सेना में भर्ती होने लगे तथा उन्हें युद्ध के लिए म्रावश्यक सामग्री बनाते के उद्योग धन्यों में काम मिनने लगा। परिगाम यह हुआ कि खेन-मजद्र वर्ग सेना ग्रीर वड़े-वड़े उद्योग-केन्द्रों की ग्रीर दौड़ा। जैते-जैते युद्ध लम्बा होता गया, गौंवों में खेत-मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ती गई। नहीं युद्ध के पूर्व खेत-मजद्र को गाँव में तीन ग्राने या चार श्राने प्रति दिन मिलते ये वहाँ १८४६ में पुरुष को १ रुपया, स्त्री को १२ ख्राना ख्रीर बालकों को श्राठ श्राने प्रति दिन मिलने लगा । परन्तु खेत-मजद्रों की श्रार्थिक टियति में इससे कोई विरोप अन्तर न पड़ा क्योंकि उन्हें अपने भोजन तथा कपड़े मोल लेने पड़ते ये और इनके मूल्य युद्धकाल में श्राकाश को चढ़ गये थे। फिर भी युद्ध के कारण खेत-मजदूरों को काम की कमी नहीं रही। पुरन्तु युद्ध समात होने के. पञ्चान फिर वही त्यिति सामने उठ खड़ी हुई है। हो सकता था कि देश में उद्योग-धन्यों को उन्नति होनी तो इन्हें वहाँ कुछ काम मिल जाता परन्तु ऐसा न हो सका। इसके अतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी औद्योगिक तथा व्यापार्रेक केन्द्रों में वेकार पड़े हैं। उनके रहते खेत-मजद्रों के लिए काम मिलने की अधिक सम्मापना नहीं । 🐞 य ही साथ न तो कृषि-धन्वे की उन्नति की दृष्टि ते श्रीर न राष्ट्र के हित में यह बान ठीक जान पडती है कि इननी बड़ी संख्या में

खेत-मजद्रों को गॉवों से धकेल कर श्रौद्योगिक केन्द्रों मे लाया जाय।

जहाँ तक वड़े-वड़े कारखानों का प्रश्न हैं उनकी संख्या यदि तेजी से बढ़ाई भी जाय तो भी वे देश की बहुत थोड़ी जनसंख्या को काम दे सकेंगे। श्राधुनिक विशाल कारखानों की स्थापना हमारे देश में १८६० के पश्चात से श्रारम्म हुई. है। श्राज लगभग ६० वर्षों के पश्चात जिनने भी कारखाने, रेलवे वर्कशाप, चाय, कहवा श्रीर रवर के बाग श्रीर कारखाने हैं उनमें देश की डेढ़ प्रतिरात जन-मंख्या ही काम पा सकती है। ऐसी दशा में यह श्राशा करना कि बड़े-बड़े कारखानों में खेत-मजदूरों को पर्याप्त कार्य दिया जा सकता है, दुराशा मात्र है। फिर श्राज तो बेकार शरखार्थियों को काम देने की समस्या भी हमारे सामने उठ खड़ी हुई है। श्रतएव खेत-मजदूरों को बड़े-बड़े कारखानों में काम दिला सकने की न तो सम्भावना ही हो सकती है श्रीर न राष्ट्र के श्रार्थिक हित के दृष्टिकोण से कल्याएकारी हो है। ऐसी दशा में खेत-मजदूरों को समस्य। का हल हमे गाँव के श्रार्थिक संगठन में परिवर्तन करके ही निकालना होगा।

खेत-मजदूरों की स्थित वास्तव में दासों की भाँति हैं। उनमें से अनेक तो स्थायों कर से जमींदारों के अध्यों रहते आये हैं और रात दिन उनकी हवेली या खेतों में काम करते रहते हैं। अधिकांश खेत-मजदूर सम्पन्न किसानों तथा जमीदारों से अध्या ले लेते हैं और जुताई, बुवाई और फसल काटने के लिए अपने अम को बन्धक स्तरूप रख देत हैं। गाँवों में यही समय ऐसा होता है जब अम की आवश्यकता होती है और मजदूरी अच्छी मिल सकती है। उस समय गाँवों में मजदूरों की माँग होती है परन्तु उमी समय अध्यों खेत-मजदूर को नाम मात्र की मजदूरी पर अपने अध्यादाता के यहाँ काम करने पर विवश होना पड़ता है। इस विपय में जो कुछ भी खोज की गई है उससे पता चलता है कि लगभग ५० प्रतिशत खेत मजदूरों की यही दशा है। इनमें से १५ प्रतिशत मजदूरों को तो वोवाई और पसल कटने के अवसर पर केवल एक समय भोजन मिलता है, रोप ३५ प्रतिशत को भोजन के अर्लारक्त आना दो आना और दे दिया जाता है। कहने की अर्थ यह है कि इन स्थेत-मजदूरों को गाँव में प्रचलित मजदूरी से बहुत कम मजदूरी मिलती है। जब खेती में काम नहीं होता तो वेचारे

मजद्र को यह मजद्री भी नहीं मिलती श्रीर तब वह घास खोदकर, लकड़ी इक्डी करके, ग्वाट बुनकर, डिलिया बनाकर, श्रास-पास के नगरों में मजद्री करके या भट्टों में काम करके श्रयना जीवन-निर्वाह करता है। इन मजद्रों के पास इतना घन कभी नहीं इक्डा होता कि वे श्रयना ऋण चुका सकें। श्रतः ऋण पर व्याज इक्डा ही जाता है जिससे वे पीढ़ी दर-पीढ़ी श्रयने मालिकों के दास बन कर जीवन यापन करते हैं। यह मजद्र केवल नाम मात्र को ही स्वतन्त्र होते हैं परन्तु इनकी श्रवस्था टासों से भी बुरी होती है। इन्हें गाँवों के सबसे गन्दे श्रीर बुरे स्थान पर बसाया जाता है। न इन मजद्रों का कोई संगठन होता है श्रीर न इनमें इतना जान ही होता है कि वे श्रयने श्राधिकरों की रचा कर सकें। परम्परा के श्रनुसार वह बिना विरोध किये ही श्रपने मालिकों की गुलामों करता गहता है। सगिठित न होने के कारण वह कभी श्राधिक दशा को नुवारने का व्यान भी नहीं करता। श्राज इस बात की श्रावश्यकता है कि सरकार इनकी श्राधिक स्थित मुधारने की श्रोर ध्यान दे।

नेत-मजद्रों की श्राधिक स्थिति मुधारने के लिए सबसे पहली श्रावश्यकता यह है कि इनकी न्यूनतम मजद्रो कानून द्वारा निर्धारित कर दी जाय जिससे इन्हें जायन निर्वाह योग्य मजद्रों मिल सके। परन्तु जब तक हम कृषि पर निर्भर रहने- याना की संख्या कम नहीं कर देते, जब तक खेत मजद्रों को श्रन्य दूसरे काम दिलाने का प्रवन्य नहीं होता श्रीर जब तक कृषि-धन्या उन्नति करके लाभदायक नहीं बनता तब तक न्यूनतम मजद्री कानून करने से कोई लाभ नहीं हो सकना। बात यह है कि यदि कृषि की श्रयस्था ऐसी ही गिरी रही तो कृषक न्यूनतम मजद्री देने में श्रसमर्थ रहेगा। साथ ही यदि खेत-मजद्र के लिए गाँवों में ही कोई श्रन्य काम न मिला तो वह कान्न के द्वारा निर्वारित न्यूनतम मजद्रों में कम मजद्री पर हो काम करने को विवश हो जायगा। सरकार को यह भी देखना होगा कि कृषि की पैदावार का मूल्य एक साथ न गिरे। इस समय कृषि की पैदावार का मूल्य फेंक स्थान के हि किसान न्यूनतम मजद्रों दे भी सके परन्तु यदि कृषि की पैदावार का मूल्य एक साथ न गिरे। इस समय कृषि को पैदावार का मूल्य फेंक परन्तु यदि कृषि की पैदावार का मूल्य एक साथ गिर गया तो किसान के लिए न्यूनतम मजद्रों देना श्रमम्मव है किसान न्यूनतम मजद्रों दे भी सके परन्तु यदि कृषि की पैदावार का मूल्य एक साथ गिर गया तो किसान के लिए न्यूनतम मजद्रों देना श्रमम्मव हो जायगा। हाँ, लव इस देश को कृषि में नुषार होगा, श्रायुनिक दंग में कृषि होने लगेगी श्रीर कृषि के लागत व्यय

कम हो जायगा श्रीर लाभ श्रिथिक होगा, उस समय, किसान न्यूनतम मजदूरी देकर भी कृषि की पैदावार को सस्ते भावों पर वेच सकेगा। हुए की बात है कि सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बिल पास कर दिया है, परन्तु केवल कान्न बनाकर ही खेत-मजदूरों की दशा नहीं सुधारी जा सकती। इसके लिए तो हमें गुवा का सगठन ही बदलना होगा। यदि ऐसा न किया जा सका तो इन मजदूरों की दशा सुधारनी सम्भव नहीं हो सकती।

त्रावर्यकता से श्रधिक खेत-मजदूरों के लिए काम देने श्रीर दिलाने की पहली त्रावश्यनता है। इसके लिए राज्य सरकारों को चाहिए कि वे वंजर भूमि को तोइकर कृषि योग्य बनाकर खेत-मजदूरों को दें। उस भूमि की सिंचाई के साधन उपलब्ध करें ग्रीर उस भूमि पर खेत-मजदूरों के सहकारी फार्म त्यापित करें। सरकार को इस नई भ्मि को व्यक्तियों में बॉटने की भूल नहीं करनी चाहिए। . याद छोटे छोटे खेत मजदूरों को मिल भी गए तो वे अन्य किसानों की ही भाँति पुराने ढग की खेती करेंगे। श्रावश्यकता तो इस वात की है कि सरकार वंजर भूमि पर सहकारी फार्म स्थापित करके खेत-मजदूरी की उसका सदस्य बनाकर बसादे । चूं कि खेत मजद्रों के पास त्राज भूमि नहीं है इसलिए वे सहकारी फार्म के सदस्य वनने में कोई श्रापत्ति न करेंगे। राज्य सरकारों को कृषि यन्त्र तथा खाद इत्यादि उचित मूल्य पर देकर इन फामों की सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार सहकारी फार्म वनने से दो लाम होंगे; एक, फार्मों में वैज्ञानिक कृषि का जा सकेगी; दूमरे, खेत-मजद्रों को वसाया जा सकेगा। भविष्य में यदि ये सहकारी फार्म लाभटायक सिद्ध हुए तो श्रन्य किसानो को सहकारी फार्म स्थापित करने के लिए तैयार किया जा सकेगा । जो किसान सहकारी फार्म स्थापित करें उन्हें सरकार लगान तथा सिंचाई में छूट देकर तथा दस फार्मों के वीच एक बीज तथा खाद तथा यन्त्र गोदाम स्थापित करके उन्हे उचित मूल्य पर उत्तम बीज, खाद तथा त्राधुनिक यन्त्र किराये पर देकर उनकी सहायता कर सकती है। हमे यह नहीं भूनना चाहिए कि जब तक मारतीय किसान उसी प्रकार पुराने ढग से छोटे श्रौर छिटके ढंग पर कृषि करता रहेगा तब तक न तो हम देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यथेए भोजन दे सकेंगे श्रीर न श्रपने उद्योगों के लिए श्रावश्यंक मात्रा में कचा माल ही पैदा कर सकेंगे । केवल न्यूनतम मजद्री कान्न बन जाने पर भी कृपि को उन्नत किए विना खेत-मजद्रों की अवस्था नहीं मुधारी जा सकती। सहकारी फार्मों द्वारा कृपि करने के लिए इस बात की बड़ी ग्रावश्यकता है कि बिग्बरे हुए खेतों की चकनन्दी की जाय श्रीर प्रत्येक् किसान को कम से कम ग्राधिक जीत दे दी जाय। बिना चकनन्दी किए श्रीर श्राधिक जीत किसानों को दिये खेती की तिनक भी उन्नति नहीं हो सकती। श्रन्त में हमें सहकारी कृपि को ही श्रपनाना होगा।

नैसा कि पहले कहा जा चुका है खेत-मज़दूर की समस्या केवल वंजर भूमि पर वसा देने से हल नहीं की जा सकती। उसके लिए हमें स्हायक श्रीर पूरक घन्चे स्थापित करने हागे। उपभोग्य पदार्थों को उत्पन्न करने वाले धन्चों का विकेन्द्रीकरण करके उनकी छोटा रूप देकर कुटीर धन्घों के रूप में उन्हें गाँवों में स्थापित करना होगा परन्तु इसका श्र्य यह नहीं कि श्राज की तरह वे धन्वें पुराने ढेंग से ही चलते रहें। इसके लिए देश में जल विद्युत की उन्नति करनी होगी श्रीर बड़े-बड़े विजलीधर स्थापित करके ग्रिड प्रणाली के श्रनुसार समस्त देश में विजली की लाइनों का एक जाल-सा बिछा देना होगा श्रीर हक छोटे यन्त्रां का निर्माण करा कर उनका गाँवों में प्रचार करना होगा। इन कुटीर-धन्धों का सगटन भी सहकारी समिति के श्राधार पर करना होगा। इन कुटीर-धन्धों का सगटन भी सहकारी समिति के श्राधार पर करना होगा। श्रीर तभी यह सफल हो सकेंगे। संतोप की बात है कि सरकार जल विद्युत की श्रीर विशेष ध्यान दे रही है। जब ये योजनाएँ वनकर समाप्त होगी तो इनकी विजली से कुटीर-धन्धों तथा कृषि की श्राधातीत उन्नति होगी जिससे खेत-मजदूरों श्रीर छोटे किसानों को जीवनयापन के पर्याप्त साधन मिल सकेंगे।

खेत-मजद्रों को काम दिलाने का एक यह भी ढड़ा हो सकता है कि उनकी सहकारी अभिक समितियों बनाई लाएँ और जब खेती में वेकारी हो ग्रार्थात खेत-मजद्रों को खेता पर काम न मिले उन महीनों में ये अभिक समितियों डिस्ट्रिक्ट बोर्डों, नहर विभाग तथा नगरपालिकाओं और ग्रान्य विभागों से सड़क कूटने, मिट्टी खोदने तथा ग्रान्य कार्यों के देके लें। देके देते समय सरकार इन समितियों का विरोप ध्यान रक्खे। इटली में ऐसी अभिक सहकारी समितियों हैं जो बड़े-बंड़ देके लेंकर ग्राप्ने सदस्यों को काम देती हैं। भारत में भी खेंत-मजद्रों को इस

प्रकार सहकारी समितियों में संगठित करने की आवश्यकता है को आपने श्रीर फसल कट चुकने के पश्चात, जब खेत-मजदूरों को खेतों पर कामर्पक से हो, काम दिया जा सके।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय तक खेत-मजदूरों की दयनीय दशा की त्रोर सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया परन्तु स्वतन्त्रता मिलने के पर्चात राष्ट्रीय सरकार ने इन हतमागी मजदूरों की द्रावस्था सुधारने की द्रारेर बुछ प्रगतन किए हैं। १६४८ में न्यूनतम मजदूरी कानून पास कर दिया गया तथा देश भर में खेत-मजदूरों की श्राय-व्यय सम्बन्धी, जीवन-व्यय सम्बन्धी तथा मजदूरों के ऋण सम्बन्धी श्रॉकड़े प्राप्त करने के लिए सरकार ने १६४६ में देश के विभिन्न गज्यों के २७ श्रामों में खेत-मजदूरों की जॉच पड़ताल की। विभिन्न राज्यों में गांवों की जॉच पड़ताल इस प्रकार की गई:—

| राज्य         | गॉवो की संख्या | राज्य        | गाँवो की संख्या |
|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| श्रासाम       | २              | उत्तर प्रदेश | 5               |
| पश्चिमी बंगाल | પ્             | मध्य प्रदेश  | <del>?</del>    |
| बिहार         | ٠,٨            | मद्रास       | 3               |
| उद्गीसा       | ં ર            | मैसूर        | १               |

सरकार ने इन गाँवों में जॉच पड़ताल करके हेत-मजदूरों वी वास्तविक श्रवस्था का पता लगा लिया है। सरकार का कहना है कि इस जॉच पड़ताल के श्राधार पर देश भर में श्रुपि-मजदूरों की श्रार्थिक स्थिति जानने के किए एक बृहद् योजना बनाएगी। श्राशा है इस योजना के बनने पर देश में हेत-मजदूरों की समस्या का हल निकाला जा सकेगा।

## -यामों का पुनर्निर्माण

अगान ५५ जारबार भारतीय आमीण समाज के भीपण श्रिभशाप हैं। रेलि कलह, गत्वगी, विद्रोह एवं ग्रशिचा भारतीय ब्रामों को ज्वर की भाँति जकड़े हुन है। इतिहास में जिन गाँवों में हम स्वर्ग के वातावरण का वर्णन पाते हैं वे हं प्राम द्वाज नरक वने हुए हें। यदि ग्रामीण जनता के जीवन-स्त**र का** अध्यक किया जाय तो एक वडी निराशा होती हैं। युद्ध-पूर्व-काल में भारतीय ग्राम कें प्रित व्यक्ति त्रीसत त्राय ४० ६० वार्षिक से कुछ ही श्रिधिक थी । यशिष युद्ध दे परचात ग्रब उनकी ग्राय में कुछ वृद्धि की सम्भावना मालूम होती है ५५% वल्तुश्रो के मूल्य की बृद्धि को ध्यान में रखते हुए उनकी श्राय में कोई विगेष वढोत्तरी नहीं मालम होती। मुद्रा रितीत के कारण वस्तुत्रों के भाव पहले में ग्रपेता ग्रव चौगुने पॅचगुने हैं। ग्रतः वस्तुत्रों के मार-इंड से देखने पर श्रीप मे श्रिधिक बृद्धि नहीं हुई। यदापि कुछ बड़े-बड़े छपको, को युद्ध-काल में कार्र श्रामदनी हुई है परन्तु श्राधिकाश कृतक एवं श्रामीण मजद्र पहले की अपेदी श्रीर मी श्रधिक गए बीते हैं। हमारे देश की प्रति व्यक्ति वार्पिक श्रौसत श्रीस . की तुनना यदि ग्रन्य देशों की ग्रौसत श्राय से की जाय तो वड़ी निराशा होती है। युद्ध से पूर्व इंगलैएड श्रौर श्रमेरिका की श्रीसत श्राय ६८० तथा १४०६ रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी। ग्रतः यह स्पष्ट है कि भारत के गाँवो का जीवन स्तर वहुत गिरा हुआ है। अधिकांश मामील तो कभी भी भर पेट और पौष्टिक मोजन नहीं पाते । वे जेठ की चमकती दुपहरी में, श्रावण भादों की गम्भीर वर्षा ,में तथा शिरिार की ठिठुर में तपस्वियों के भाँति श्रपनी जर्जरित स्प्रोतिहयों में पड़े-पड़े जीवन के चलों को व्यतीत करते हैं। नंगे सिर, नंगे पर लाखो यात्री जनवरी के भीपण शीत में गंगा में स्नान करते हुए देखे जाते हैं। इनमें अविकांश आमीण होते हैं। इतना कष्ट वे धार्मिक विश्वासो पर उठाते हैं। युग-युगों की दीनता में उनका संतोप निहित है।

हमारे गॉवों मे शिचा का स्तर बहुत शोचनीय है। गॉव वालों को अपने पत्रों का हाल जानने के लिए मीलों जाना पडता है जहाँ वे शिचित व्यक्ति से श्रपने पत्रों को पढ़वा सकें। उन्हें पत्रों को लिखने तो कौन कहे, वे श्रपने हस्ताचर भी नहीं कर सकते । भारत की आत्मा गाँवों में है, अतः उन्हें इतनी छिड़ी दशा में पड़े रहते देना श्रत्यन्त खेद श्रीर चीम का विषय है। राष्ट्रीय गगरण के प्रभात में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात राज्य तथा समाज सुधारकों ा सबसे पहला कर्तव्य यह है कि भारतीय आमों का पुनरुद्धार करें। हमारे श्य की कुल जनसंख्या का त्राधिकांश भाग गोंवों में वसता है। त्रातः जव तक न गाँवों की श्रवस्था नहीं सुधारी जायगी तन तक श्रार्थिक या सामाजिक पुन-निर्माण की कोई भी योजना पूर्ण नहीं हो सकती। गाँवों की उपेचा करके राष्ट्र के ऋ<u>ौद्योगीकरण</u> की वडी से वड़ी योजनाएं भी देश को उन्नत नहीं वना नकतों । मामीयों का प्रवान व्यवसाय कृ<u>षि हैं</u> । अतः सरकार का पहला कर्तव्य कृषि में मुधार करना है। संसार के अन्य देशों की तुलना में भारत की प्रति एवंड उपज बहुत कम है। उदाहरणार्थ, भारत में कपास १०० पाँड प्रति एकड़ नेटा होती है जब कि अमेरिका में २५० पोंड प्रति एकड़ तथा मिश्र में ४५० पोंड प्रति एकड़ पैदा होती है। इसके त्रातिरिक्त मारत में ईस्त १३ टन प्रति एकड़ पेटा होती है जब कि जाया में ईख की उपज ५० टन प्रति एकड़ है। क्या भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए, जहाँ प्रत्येक ४ व्यक्तियों में तीन व्यक्ति कृपि व्यवसाय में लगे हुए हैं, यह लजा और शोक का विपय नहीं हैं कि इतना विशाल देश पूरी जनसंख्या की श्रव समस्या को भी सुलकान में सफल न हो सके ? इस श्रसफलता का रहस्य हमारी कृषि के कुछ भयानक दोपों मे छुपा हुन्ना है। छोटे ग्रीर छिटके खेत, विषम भूमि स्वामित्व, युगों का ऋण-भार, सिंचाई के साधनों का श्रभाव, भूमि को उपजा्ऊ बनाने के लिए उपयोगी खादों की कमी, फसल नियन्त्रण तथा उचित रूप से विभिन्न प्रकार की फसलों की श्रावश्यकतानुसार उगाने की योजनात्रों का श्रभाव, श्रस्वस्थ्य श्रीर रोगी पश्र-धन तथा द्वेपपूर्ण ग्रामीण जीवन, गाँवां की जनता की गरीनी के कारणों में प्रधान हैं। दीन हीन श्रीर उपेन्तित गॉववासियों की जड़ में यह दोप धुन की तरह लगे हुए हैं जो उनके जीवन स्तर एवं श्रार्थिक स्थिति को खोखला बना

रहे हैं | जब तक भारतीय कृषि इन दोपों से मुक्त नहीं होती तथा सहकारी कृषि का प्रचलन नहीं होता तब तक जनता की टीन हीन दशा नहीं सुधारी जा सकती |

जहाँ तक भूमि-स्वामित्व का प्रश्न है हमारा विश्वास है कि क्रुपकों को भी यह ग्रिधिकार प्राप्त होना चाहिए। परन्तु केवल जमीदारी समाप्त करके ही हम समस्या हल नहीं कर सकते। युग की पुकार है कि छोटे ग्रीर छिटके खेतों की चक्कबन्दी करके सामृहिक या सहकारी ढंग पर खेती की जाय। ऐसी बंजर भूमि जिस पर खेती की जा सकती है वेज्ञानिक साधनों के बिना उपजाऊ नहीं बनाई जा सकती। सहकारी समितियों द्वारा सामृहिक ढंग पर कृषि करने की व्यवस्था करना तथा वेज्ञानिक साधनों एव उचित मात्रा में खाद का प्रबन्ध करना सरकार का ही काम है।

विदेशों के श्रॉकडों से यह स्पष्ट होता है कि जिस देश में जनसंख्या हा श्रिधिकारा भाग केवल कुर्ाप व्यवसाय पर ही निर्भर रहेगा वहाँ की श्रीसत श्राय नीची रहेगी। इसके विपरीत जहाँ सम्पूर्ण जनसंख्या का कुछ भाग कृष्टि के त्रतिरिक्त श्रन्य उद्योग धन्धों में लगा रहेगा उस देश की श्रीसत श्राय कृषि प्रधान देश की अपे चा कुछ अधिक रहेगी। प्रा० लुई एचवीन ने ब्रिलांखा है "चीन की प्रति व्यक्ति ग्रीसत ग्राय दूनी की जा सकती है यदि कार्यशील जन-मंख्या का १५ प्रतिशत भाग कृषि के अतिरिक्त अन्य उद्योग धन्धा में लगा दिया जाय । इसके श्रातिरिक्त यदि १० प्रतिशत जनसङ्या श्रन्य पेशों में श्रीर लगा दी जाय तो श्रीसत श्राय प्रति व्यक्ति तिगुनी की जा सकती है।" श्रतः राष्ट्र की वेकार जनसंख्या को उद्योग-धन्यों में लगाने की व्यवस्था करना सरकार का मुख्य कर्तव्य है। इस समय सारे देश में जल विद्युत शक्ति की योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। ब्रातः घरेलू उद्योगो तथा ब्रान्य प्रकार के उद्योग धन्धों के प्रचार के लिए इस समय ग्रन्छा ग्रवसर ग्रीर दोत्र प्राप्त है। धरेल उद्योग-धन्धों की जड़ मजबूत करने के लिए सरकार को विधुत शक्ति, कम सामान, श्रर्थ व्यवस्था, विकय व्यवस्था ग्रादि का प्रवन्ध करना ग्रावश्यक है सहकारी समितिया द्वारा यह कार्य बड़ी सरलता से हो सकता है। घरेलू उँद्योग धन्यों के द्वारा कृषि व्यवसाय पर निर्मर रहने वाली एक बहुत बडी जनमंख्य को काम मिल सकेगा।

गॉवो की सड़को तथा नालियों की श्रोर ध्यान देना सरकार का मुख्य कर्तव्य है। इनके सुधार के लिए सरकार को श्रावश्यक श्रर्थ व्यवस्था करनी चाहिए। जब तक गॉवो की सड़कों का समुचित सुधार नहीं हो जाता तब तक भारतीय कृपि की उपज की विक्री की समुचित व्यवस्था नहीं की जा सकती। यह काम भी सहकारी समितियों द्वारा सम्भव हो सकता है। सरकार को श्रादर्श श्रामा, त्वच्छ नालियों तथा श्रच्छी सड़कों से पूर्ण श्रादर्श श्रामों का निर्माण करना चाहिए। जिला बोर्ड के इञ्जीनीयर की संवार्ष श्राम निवासियों को प्राप्त होती रहें। प्रत्येक गॉव में सर्व साधारण के उपयोग के लिए चरागाहों की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें गॉव मर के पशु स्वतन्त्रता से चर सकें। प्रत्येक गॉव में एक सहकारी समिति, पंचायत, प्राथमिक पाठशाला,

वाचनालय तथा श्रीपथालय होना श्रत्यावश्यक है। श्रॅगरेजी राज्य काल मे सारे शासन का केन्द्रीकरण हो गया था। अब उसके विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है। गांव-पंचायतो मे गाँव के सभी लोगो का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ऋौर सभी कामो की देख-भाल करने का इन्हें श्रिधिकार होना चाहिए। पारत्परिक मतभेटो एवं भगड़ों को मुलभाना, प्रत्येक वर्ण के सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों का श्रायोजन करना, गाँवों की सहकारी समिति का सचालन करना, प्रारम्भिक पाटशाला, वाचनालय तथा श्रीपधालय का प्रवन्ध करना पंचायता का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। ये पंचायते गाँव की गलियो, सड़को ग्रीर नालियों की मरम्मत कराने में सहायता करें। गाँवों की सहकारी समितियाँ बहुमुखी सहकारी समितियों के श्राधार पर होनी चाहिएँ। बहुमुखी संहकारी समितियाँ ही हमारे लिए उपयोगी होगी जहाँ ऋण का लेन-देन, वस्तु-विक्रय, बीज-वितरण श्रादि काम एक ही सहकारी समिति कर सके । यह निर्माण तथा खेता की चक्कबन्दी के लिए विशेष प्रकार की सहकारी समितियाँ बननी चाहिएँ। कपक को ग्रल्य-कालीन तथा दीर्घ-कालीन दोनों प्रकार के ऋग्य की ग्राव-श्यकता होती है। टोर्घ कालीन ऋगों की पृति के लिए भूमि वन्धक वैंक स्थापित होने चाहिएँ। प्रान्तीय सहकारी वैको का केन्द्रीकरण करके उन्हें रिजर्व बैंक से मिला देना चाहिए। इस प्रकार की योजनाया से भामीण जनता की ग्रर्थ समस्याएँ बहुत कुछ हल हो सकेंगी।

प्रायः ऐसा देखने मे श्राता है कि राज्य सरकारों के तत्वाधान में राष्ट्र विकास सम्बन्धी श्रनेक विभाग काम करते हैं। उदाहरणार्थ, कृपि-विभाग तथा सहकारी-विभाग दोनों ही बीज गोटामों का प्रवन्ध प्रत्येक जिले में करते हैं। इनके श्रफ्सरों तथा निरीच्चकों के कार्यों का सम्बन्धी करण करना परम श्रावश्यक है। यह श्रक्सर गांवों की कृपि, जन्ममरण सम्बन्धी श्राकंड़े, कृपि पर निर्भर घरेलू उद्योग-धन्धों, पानी के विकास की व्यवस्था, सड़कें श्रीर गांलियों का प्रवन्ध, सिचाई तथा पशुश्रों की समस्या तथा श्रन्य प्रकार की ग्राम समस्याश्रों को हल करने में उपयोगी श्रीर सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ग्राम की पाठशाला का शिच्चक गांव के पुनर्निर्माण में उपयोगी सिद्ध हो सकता है परन्तु श्रत्यन्त कम वेतन होने के कारण वह श्रन्य साधनों से श्रपनी जीविका कमाने का प्रवन्ध करता है श्रीर श्रपने कार्यों को भी टीक प्रकार नहीं निभा पाता। सरकार को इस श्रीर विशेष घ्यान देना चाहिए।

गाँवों के पुनर्निर्माण में एक बढ़ी किटनाई यह है कि गाँवों का शिद्यित श्रीर जाशत समाज गाँवों से दूर होता जा रहा है। उदाहरणार्थ, गाँव का जमीदार गाँव में न बसकर शहरों की श्रोर टौहता है तथा शिद्धित लोग भी प्रायः गाँवों को छोड़ शहरों में बसने लगे हैं। ऐसी दशा में गाँवों का पुनर्निमाण कीन करेगा ? श्राज युग की पुकार है एवं श्रावश्यकता है कि 'पुनः गाँवों की श्रोर लौटों श्रान्दोलन प्रारम्भ किया जाय, परन्तु यह तभी सम्भव है जब कि गाँवों को शिद्धित समुदाय के रहने योग्य बनाया जाय। उन्हें गाँवों में स्वच्छता, प्रेम, चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था तथा वाचनालय श्रादि की सुविधाएँ प्राप्त हो। गाँवों के पुनर्निर्माण में ये शिद्धित लोग बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यदि ऐसा हुश्रा तो हम श्रपने गाँवों का पुनर्निर्माण कर गाँधी के रामराज्य की कल्पना को साकार बना सकेंगे।

## ६---देश की खाद्य-समस्या

गत अनेक वर्षों से हमारे देश मे खाद्य-समस्या वनी हुई है। वैसे तो युद्ध-काल में भी सारे देश में अन्न की भारी कमी रही। बंगाल के अकाल को सहज ही नहीं मुलाया जा सकेगा। परन्तु वह सब उस समय की विदेशी सरकार की युद्धजनित राजनीति का परिगाम था । याज युद्ध समाप्त हुए कई वर्ष बीत गए, परन्तु श्रज्ञ का श्रमाव ज्यो का त्यों वना हुश्रा है। 'भारत कृषि-प्रधान देश हैं' 'भारत के साधन असीम हैं', 'भारत की भूमि सोना उगलती है' श्रादि सभी कुछ होते हुए भी देश में देशवासियां के खाने भर को श्रन्न नहीं मिल रहा तथा श्रन्य देशों पर त्राश्रित रहना पड़ रहा है। पिछले वर्पोंमें श्रन्न-उत्पादन की मारी कमी रही। मानसूनो के स्रमाव तथा नदियों की विकराल बाढ़ों ने तैयार फसलों की नष्ट कर दिया यह सत्य है; किन्तु इसके अतिरिक्त देश मे भूमि की उत्पादनशक्ति मी चीए होती जा रही है। सिंचाई के उपयुक्त साधन न होने के कारण तथा वैज्ञानिक खाद एवं कृषि-यन्त्रों के श्रभाव के कारण कृषि की श्रवस्था गिरती ही जा रही है। देश के विभाजन से भी भारत-संघ की खाद्य स्थिति पर बढ़ा वरा प्रभाव पड़ा । पाकिस्तान बन जाने के पश्चात् भी भारत को अविभाजित-भारत की लगभग ८० प्रतिशत जनसंख्या का पेट भरने का प्रबन्ध करना पह रहा है परन्तु उत्पादन की दृष्टि से भारत के हिस्से में केवल थोढ़ा सा उपजाऊ भाग ही ख्राया है जो इस भूमि पर निर्भर जनसंख्या को ख्रपर्यात ही है। गेहूँ उपजाने-चाले चेत्र का फेवल ६५ प्रतिशत तथा चावल उपजाने वाली भूमि का ६६ प्रतिशत भाग भारत की सोमा में है। विभाजन के फलस्वरूप समस्त सिचित च्चेत्र का ६६ प्रतिशत भाग भारत के हिस्से मे श्राया जिसमें से गेहूँ पैदा करने वाला भूमि-च्रेत्र तो केवल ५४ प्रतिशत ही रह गया है। इससे स्पष्ट होता है कि देश में खानेवाले व्यक्ति अधिक संख्या में है और अन उत्पन्न करने वाली भूमि थोड़ी सात्रा में है। तिस पर भी जो कुछ कृषि-योग्य भूमि है उसका पूरा विदोहन नहीं किया जाता । न खाद है, न ग्रन्छे श्रीर उत्तम बीज हैं, न सिंचाई

के पर्यात साधन है और न कृपि-यन्त्रों का प्रयोग हो है। भारत में श्रद्ध उत्पादन मानस्तों की कृपा का पात्र रहा है। एक श्रोर तो श्रन्न की कमी बन्ती रही है श्रीर दूसरी श्रोर जन-संख्या में वृद्धि होती रही है। श्राज परिस्थित यह है कि देश की ४१ प्रतिशत जनता को निम्न तथा २० प्रतिशत जनता को निम्नतर श्रेणी का श्राहार मिनता है। सम्पूर्ण देश में केवल ३६ प्रतिशत ऐसे लोग है जिन्हें श्रावश्यक मात्रा में पेट भर खाना मिल पाता है। यही नहीं, हमारे देश में दृध का उपभोग श्रीसतन प्रति दिन ७ श्रीस प्रति व्यक्ति, स्यूजीलैएड में ५७ श्रीस प्रति व्यक्ति प्रति दिवस का श्रीसत श्रात है।

श्रव की श्रावश्यकता की पूर्ति करने के लिए भारत सरकार ने पिछले वर्षों में हजारों टन श्रनाज विदेशों से श्रायात किया है। गत वर्षों में श्रव का श्रायात इस प्रकार रहा है:---

|                   | श्रन्न का श्रायात | मूल्य 😗            |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| वर्ष              | (हजार टनो मे)     | (करोड़ रुपयों में) |
| 1828              | ६४६               | १३.० ू             |
| १६४५              | द्भ०              | 56.8               |
| १९४६              | २,२५०             | ७६*१               |
| १९४७              | २.३३०             | و <u>۳</u> .6      |
| <i>\$£8</i> ≃     | २,८४०             | ् १२६ ५            |
| 3x3}              | ००७,६             | १४⊏•०              |
| १६५०              | ४,२००             | १ <b>६८</b> .त.    |
| १९५१              | 8,000             | <b></b> ૧૭૫.૬      |
| १९५२ ( श्रनुमान ) | ५,०००             | Augustina          |

श्रधिकांश श्रन्न दुर्लम-चलार्य वाले देशों से श्रायात किया गया जिससे भारत का दुर्लम चलार्य जो पूँजी-वस्तुत्रों तथा यन्त्रादि पर ब्यय करने पर सोचा गया या, खाने में ही समाप्त हो गया। पौरड-पावना, जिस पर युद्धोत्तर भारत के कृपि-पुनर्निर्माण तथा श्रीद्योगिक-सगठन की त्राधार-शिलाएँ ग्रवल-म्बित थी, पेट भरने में ही समाप्त होता जा रहा है। निदयों में वाढ ग्राने से, मयंकर तूफान के कारण तथा कई स्थाना पर श्रधिक वर्षा और कहीं कहीं पर कम वर्षा के कारण अन्न का उत्पादन और भी कम होता गया। १६४७-४८ में इस संकट को टालने के लिये 'कर्ग्ट्रोल तथा राशन' की नीति का पुन. पालन करना ग्रारम्भ किया गया; परन्तु कोई सन्तोपजनक परिलाम न निकला । ग्रास्ट्रेलिया, श्रमेरिका, श्रजेंनटाइना, ब्रह्मा, चीन, हिन्दचीन, रूस, टर्की, इराक श्रादि देशो से भारी-भारी मात्रा में खाद्यात्र तथा ग्रन्य खाद्य सामग्री त्रायात होती रही। इस संकट के स्थायी निवारण तथा कृषि की उन्नति के लिए योजनाएँ बनाने के लिए ग्रनेक सम्मेलन किए गए। देश व्यापी 'ग्रधिक ग्रन्न उपजांग्रो' योजना बनाकर कार्यान्वित की गई। इस योजना के श्रनुसार लगभग ६,००,००० टन श्रनाज उत्पन्न करने की बात सोची गई थी परन्तु केवल ७,००,००० टन श्रनाज ही उत्पन्न किया जा सका जब कि इस योजना पर लगभग ५ करोड रुपये व्यय हुए। जात होता है कि सरकार की यह योजना ग्रिधिक सफल ने हो सकी। सरकार ने इस योजना को प्रान्तों के कृषि-विभागों के नियन्त्रण में दिया श्रीर इन विभागों के कर्मचारियों ने केवल ग्रपने-ग्रपने कार्यालयों में वैटे-वैटे ही इस सफल बनाना चाहा। परन्तु इस योजना का सफलीभृत बनाने के लिए कृपकों के साथ मिलकर काम करने की ग्रावश्यकता थी, उनके साथ खेता पर जाकर इसका महत्व समभा कर, सुविधाएँ देकर श्रन्न का उत्पादन बढ़ाने की श्रावश्य-कता थी। कार्य ठीक इसके विपरीत हुआ। कार्यालयां का काम तो बढ़ता गया परन्तु ग्रन्न-उत्पादन का काम उसी ग्रनुपात में न बढ सका । परिणामतः 'त्रिधिक श्रन उपजाने' के स्थान पर 'श्रधिक पत्र' उपजाए गए श्रीर कार्यालयों में मोटी-मोटी फाइलें बन गई'।

सितम्बर १६४६ मे रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् एक और नई समस्या देश के सामने आगई। पाकिस्तान द्वारा पाक-रुपये का अवमूल्यन न करने से हमारे देश में पाकिस्तान से आयात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य ४४ प्रतिशत अधिक बढ़ गया। अतः भारत ने रुई और पटसन पाकिस्तान से न् मंगाकर अपने देश में ही उत्पन्न करना आरम्भ कर दिया। इसके लिए अन्न के लिए काम ग्राने वाली भूमि पर ग्रन्न न उपजा कर रुई श्रीर पटसन उगाए बाने लगे। इससे अन्न का उत्पादन और भी कम होता गया। इसके श्रतिरिक्त ग्रितृष्टि तथा श्रनावृष्टि के कारण भी श्रन्न-उत्पादन में कमी होती गई। दिसम्बर १९५० में होने वाले खाद्य-मत्रियों के सम्मेलन में श्रतुमान लगाया गया था कि यदि यही स्थिति चलती रही तो १६५०-५१ मे कोई ५५ लाख टन श्रनाज की कभी रहेगी। टीक ऐसा ही हुआ। श्रन्न का सङ्कर प्रचरड होता गया खीर गत वर्ष भारत सरकार ने अमरीका से विशेष कातून पास कराके श्रन्न का ऋगा लिया। प्रतिज्ञा की गई कि दिसम्बर १६५१ तक देश को श्रन्न के मामले में श्रात्म-निर्मर बना लिया जायगा; परन्तु यह प्रतिश्रा पूर्ण न हो सकी और यह तिथि मार्च १९५२ तक टाल दी गई। परन्त अन भी समस्या विकट हे और मार्च तक ग्रज मे श्रात्मिन्भर बनने के कोई श्रासार नहीं दीख पडते। स्नाय-मंत्री ने स्वयं घोषित किया है कि १६५२-५३ में कम से कम ५० लाख टन श्रन्न ग्रायात करने की श्रावश्यकता होगी। भारत सरकार त्रायात किए गए श्रन्न पर श्राधिक सहायता देकर सस्ते मूल्यों पर वेचने का प्रयत्न करती रही है। जैसा कि पहिले बताया जा चुका है १६४८ में सरकार ने अन्न के आयात पर कोई १३० करोड़ रुपये व्यय किए ये जो देश के कुल श्रायात का १८ प्रतिशत था। १६४८-४६ में भारत सरकार ने श्रायात किए गए श्रन्न पर ३३ करोड़ रुपये की त्रार्थिक सहायता दी थी श्रीर १६४६-५० में लगमग २५ करोड़ रुपये की सहायता सरकार ने राज्य सरकारी को दी। श्रव इस वर्ष से भारत सरकार ने यह जार्थिक सहायता न देने का निश्चय कर लिया है।

खाय समस्या को टालने के लिए सरकार ने बहुमुखी योजना बनाई है जिसके श्रनुसार श्रनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि का पुनरुद्धार किया जायगा। प्रस्तुत कृषि-भूम पर श्रिधिक श्रज उगाया जायगा तथा वंजर भूमि को जो निउल्ली पड़ी है, कृषि योग्य बनाया जायगा जिससे कृषि-भूमि का त्रेत्रफल विस्तृत हो श्रीर श्रिधिक मात्रा में श्रुञ्ज पैदा किया जा सके। इस योजना के प्रमुख श्रंग निम्न हैं:—

- (१) लगभग ६२,००,००० एकड भूमि को, जो वजर पड़ी है परन्तु जो कृषि के काम ह्या सकतो है, समतल करके कृषि योग्य बनाया जायगा। इसके लिए सरकार ने विश्व बैंक से १ करोड़ डॉलर का ह्यण लेकर ट्रैक्टर मगाए हैं जिनकी सहायता से यह काम पूरा किया जा रहा है। भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों के नियन्त्रण में भूमि का ट्रैक्टरों तथा हारवेस्टरों द्वारा कृषिकरण किया जा रहा है। १६४८ में ४,६६,६०१ एकड भूमि का पुनः कृषिकरण किया गया या। इस योजना में लगभग १३६ रूप करोड़ रुपये का व्यय ह्याँका गया है। इसका विस्तृत तृतान्त 'भूमि का कृषीकरण' निवन्ध में पढ़िए।
- (२) खाद्य-समस्या को हल करने के लिए कृषि में सिचाई का भी महत्व सरकार ने समक्ता है। इसके लिए दीर्घकालीन बॉध योजना तैयार की गई हैं जिनमें विशाल निद्यों के बॉध बनाकर बिजली भी उत्पन्न की जायगी तथा , साथ ही साथ पानी एकत्र करके बाढ़ो को रोका जायगा श्रौर सिंचाई भी की जा सकेगी। ऐसा अनुमान है कि बॉध-योजनाओं के पूर्ण हो जाने के पश्चात् लगमग २,५०,००,००० एकइ अधिक भूमि पर सिंचाई हो सकेगी और ४५ लाख किलोबाट जल-विद्युत तैयार होगी जा कृषि तथा उद्योग दोनो के लिए काम श्रा सकेगी। प्रत्येक राज्य में ऐसी योजनाएँ बन चुकी हैं श्रीर कई राज्यों में तो काम भी त्रारम्भ हो चुका है। इसके त्रातिरिक्त विजली के कुँए बनाने की भी योजना सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण कार्य है। भिन्न-भिन्न राज्यो, जैसे पर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में अगन्ने तीन वर्षों में करीब ४,७५८ निजली के कॅए वनाए जाऍगे । इस पर कुल व्यय ६६ करोड़ रुपये त्र्योंका गया है। इसी के साथ-साथ कृषि का यन्त्रीकरण भी हो रहा है। विदेशो से कृषि-यन्त्र मॅगाकर उनकी सहायता से कृषि-कार्य सम्पन्न किया जाने लगा है। कृषि के यन्त्रीकरण से थोडे समय में श्रधिक मात्रा में श्रन्न उपजाया जा .सकेगा ।
- (३) खाद्य-सङ्कट-निवारण योजना में सरकार ने यह निश्चय किया है कि १९५२-५३ तक १५,२३,००० टन रसायानिक खाद की प्रदाय बढ़ाई जाय। इस काम के लिए ७१ ५७ करोड़ रुपये का बजट किया गया है। कृषि-भूमि की उत्पादन-शक्ति बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक ढग से खाट बनाने की संस्थाएँ

लोली जा रही हैं। विकार में ३० करोड़ रुपये की लागत से खाद बनाने का एक विशाल कारत्वाना खोला गया है। पूना में भी वैज्ञानिक रीति से खाद बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश के ग्राम्य-तेत्रों में २२ लाख टन कम्पोस्ट तैयार किया गया था जिससे ग्राशा है कि २२ लाख मन ग्राधिक श्रन्न पैदा किया जा सकेगा।

(४) ग्वाशाल की कमी को पूरा करने के लिए अल के स्थान पर, उन भागों में जहाँ मह्नली का उपभोग किया जाता है, मह्नली निकालने की बृहद् योजनाएँ बनाई गई हैं। इससे अल का अभियाचन कम होगा और मह्नली का प्रयोग भी हो मकेगा। केन्द्रीय सरकार ने देश के प्रमुख बन्दरगाहों पर, जहाँ पर प्राकृतिक दृष्टि से मह्नली का ब्राहार है, मह्नली पकड़ने की सुविधाएँ दे रक्खा है। इन स्थानों पर मह्नली पकड़ने के केन्द्र बनाए जा रहे हैं। प्रारम्भ में वंबई, कोचीन, विजगापत्तम, चन्टविल तथा कलकत्ता में मह्नली पकड़ने के केन्द्र खोले गए हैं। इनका व्यय लगभग ६ करोड़ बजट किया गया है।

मछली-उद्योग को छोड श्रन्य सभी काम राज्य-सरकारों को साँप दिए गए हैं। राज्य सरकारें ही भूमि का कृपिकरण, कृपि का यन्त्रीकरण तथा कुँए श्रादि बनाने का प्रबन्ध कर रही हैं। प्रश्न राजस्व का है। इस विषय में यह निश्चय किया गया है कि राज्य सरकारें कुल श्रानुमानिक व्यय में से देश में खर्च होने वाली वह धन-राशि का, जो उक्त योजनाश्रों को कार्यान्वित करने के लिए श्रपने देश में ही व्यय करनी होगी, प्रबन्ध करेगी तथा केन्द्रीय सरकार इन योजनाश्रों को सफल बनाने के लिए उन श्रावश्यक वस्तुश्रों का प्रबन्ध करेगी जिनको बाह्य देशों से श्रायात करने की श्रावश्यकता होगी। सूचना के लिए हम यहाँ पर उक्त योजनाश्रों पर बजट किए गए धन का विवरण देते हैं। जो मारत के श्रन्दर तथा विदेशों में व्यय करने होंगे श्रीर जिनका दबाव राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों पर पड़ेगा।

(करोड़ रुपयों में)

भारत में व्यय स्टिलिंग-चेत्र डालर-चेत्र योग भूमि का कृपीकरण ८२'७६ २१'६७ ११'६२ १३६'३५ विद्युत-कृप-निर्माण ३३'६५ १६'६२ २३'०८ ६८'६५

### (करोड़ रुपयों मे )

भारत मे व्यय स्टर्लिंग-क्षेत्र डालर-क्षेत्र लोग रसायनिक खाद २५ ६ १० ४६ १५.२० ७१ ५७ मछली-उद्योग का विकास २ ४५ १५६ १५.१६ ५.१६ उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य-सरकारों को भी खाद्य-मंकट निवारण योजना में ग्रिधिक राजस्व सहायता देनी होगी परन्तु इस समय क्या यह सम्भव है कि राज्य-सरकारों के राजस्व-विभाग यह सब कुछ कर सकेंगे। इस विपय में यह उचित होगा कि तात्कालिक कार्य को ग्रारम्भ करने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारों को राजस्व सहायता दे ग्रीर यह सहायता तव तक मिज्ञतीं रहे जब तक ये योजनाएँ कार्यान्वित न हो जाएँ। भारत सरकार ने कई राज्यों को ऐसी सहायता दी हैं परन्त इससे भी श्रिधिक सहायता की ग्रावश्यकता है।

निस्सन्देह, वर्तमान सरकार ने इस सकट को दूर करने के लिए अनेक प्रयत्न किए हैं। जैसे भी सम्भव हो सका है दुलम-मुद्रा प्राप्त करके विदेशों से अप्र में गाया है। समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए वाढ़ों को रोकने की योजनाएँ हैं ही, साथ ही साथ सिचाई भी होगी। नई भूमि कृषि के लिए तोड़ी जा रही है. यन्त्रीकरण हो रहा है। परन्तु इसी के साथ-साथ कृषिशोध की भी आवश्यकता है। खेती करने की नई-नई विधियों हो, नए-नए यन्त्रों का प्रयोग हो, उच्च प्रकार के बीजों का अनुसन्धान हो तथा वैज्ञानिक खाद हो। शोध के परिणाम कृपकों को बतलाए जाएँ जिससे वे उनके अनुसार काम कर सके। गत २० वर्षों में कृषि-शोध पर केवल २३ करोड़ रुपया व्यय हुआ। इससे हमें तिनक भी सन्तोप नहीं। शोध कृषि शोध-परिषद् ने कृषि सम्बन्धी कार्यों की शोध करने के लिए सम्पूर्ण देश को समान भूमि तथा जलवायु के दृष्टि-कोण से भिन्न-भिन्न प्रदेशों में बाँट लिया है जिनमें समान जलवायु तथा उपज को दृष्टि में रखते हुए शोध की जायगी और प्रयत्न किया जायगा कि देश में अन्न की वृद्धि हो। ये प्रदेश इस प्रकार हैं:—

(१) गेहूँ प्रदेश, जिसमें पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा बरार श्रीर राजस्थान संघ का गेहूँ उपजाने वाला कुछ भाग होगा।

- (२) चावल-प्रदेश, जिसमे ब्रासीम, वंगाल, विहार, उड़ीसा, पूर्वी मध्य-प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी मद्रास सम्मिलित किए गए हैं। इस प्रदेश मे चावल की फसलो का ब्रानुसन्धान होगा।
- (३) मालावार प्रदेश, जिसमें वम्बर्ड, महास, पश्चिमी घाट, मैसूर, कुर्ग, द्रावनकोर तथा कोचीन हैं।
- (४) वह प्रदेश, जिसमें भासी, मध्य प्रदेश तथा बरार, मध्य भारत ही रियासते. हैदराबाड रियासत का पश्चिमी भाग, पश्चिमी महास, पूर्वी बंबई का प्रदेश, बरोदा तथा मैस्र का कुछ भाग है।
- (१) हिमालय प्रदेश, जिसमें कुमायूँ, गढ़वाल, नैपाल, भूटान, शिमला की पहाडियाँ, कुल्लू, चम्बा तथा काश्मीर राज्य सम्मिलित हैं।

इन प्रदेशों में कृपि की विशेष परिस्थितियों तथा कृषि-क्रियाश्रों पर शोध को जायगी। इस प्रकार देश का कृषि-विमाजन करने ते कृषि-शोध पर ठांछ कार्य हो सकेगा। परिषद् ने पशुपर्यवेच्च तथा निरीक्ष श्रौर शोध की दृष्टि में भो देश का विभाजन किया है परन्तु उसका यहाँ उल्लेख करना श्रावश्यक प्रतीत नहीं होता। कृषि शोध से हाल ही में तो नहीं परन् दूर भविष्य में लाग समस्या का एक मात्र स्थायी उपाय निहित है।

केन्द्रीय सरकार के प्रयत्नों के श्रांतिरिक्त राज्य-सरकारों ने भी इस समस्या को हल करने के लिए श्रुपनी-श्रुपनी श्रुलग-श्रुलग योजनाएँ वनाकर कार्य करना श्रारम्भ कर दिया है। उत्तर प्रदेशीय सरकार ने सिचाई सम्बन्धी एक पंचवर्षीय योजना तैयार की है जिसके श्रुनुसार पाँच वर्ष में १६,६०,००० एक इश्रिष्ठ भूमि पर सिचाई की जायगी। इस योजना में ७६०० मील लम्बी नहरें बनाई जाएंगा। श्रुव तक सिंचाई सम्बन्धी जो काम किया गया है उससे राज्य की २५००० टन श्रुषिक श्रुव मिलने लगा है। राज्य में श्रुव कुल मिलाकर १६५६ किन्द्रिय हैं (परन्तु श्रुषिक श्रुव उपजाश्रो योजना के श्रुन्तगत ६०० श्रीर नलक्ष्म बनाए जा रहे हैं। इनसे २,४०,००० एक इश्रुष्ठिक भूमि पर सिचाई होगी जिससे ५४,००० टन श्रुष्ठिक श्रुव उपजाया जा सकेगा। सरकार ने तकावी श्रुग देकर तथा उत्तम बीज तथा खाद-वितरण करके श्रुव का उत्पादन

.ूबढ़ाने के भी प्रयत्न किए हैं। य्रत्य राज्यों में भी ऐसा किया जा रहा है ग्रीर परिगाम भी सन्तोपजनक मिले हैं।

प्रस्तत समस्या यह है कि वर्तमान खाद्य सङ्कट को टाल कर ग्रमी देश की अब के मामले में श्रात्म-निर्भर कैसे बनाया जाय ? वास्तव में देग्वा जाय तो हमारा खाद्य-संकट केवल उत्पादनकी समस्या ही नहीं है वरन् ग्रन्न-संग्रह न्त्रीर वितरण की समस्या भी हैं। यन के भाव ऊँचे होने के कारण सरकार त्रावश्यक मात्रा मे उत्पादको से श्रन्न-वस्ली (Procurement) नहीं कर पाती। ऊँचे भाव होने से उत्पादक सरकार को ग्रन्न न देकर चोरी से वेचते रहे हैं जिसमे सरकार की राशन-पद्धति सफल न हो सकी। त्रावश्यकना इस बान की है कि अन्त का उत्पादन भी बढे और वितरण की विषमता भी भी दर हो। अन्त सम्बन्धी श्रांकड़े प्राप्त करने के लिए सुनारु ग्रीर उत्तम प्रबन्ध होना चाहिए ,जेससे विश्वसनीय ग्रंक प्राप्त किए जाकर उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी कोई पोजना वनाई जा सके। जनता को भी चाहिए कि वह ग्रन्न का उपभोग :सीमित करे श्रौर श्रन्न नष्ट होने से वचावे। कहा गया है कि देश में १० , प्रतिशत ग्रन्न की कमी है। इसे पूर्ण करना कोई ग्रंधिक कठिन काम नहीं। . ब्रिधिक ग्रन्न उपजाकर, वितरण की विपमता दुर करके, ग्रन्न को नष्ट होने से . बचाकर तथा त्रावश्यकतात्रों की सीमित करके इस कमी को सरलता से दूर किया जा सकता है। हमें श्रपनी सब शक्तियों को इस बात में जुटा देना ट चाहिए कि श्रन्न के मामले मे देश विदेशो पर त्राश्रित न रह कर स्रात्मनिर्मर ही जाय । जब तक देश मे श्रन्न का श्रभाव है राशन तथा मूल्य-नियत्रण रहना प्रावश्यक है परन्तु राशन पद्धति का प्रवन्ध ईमानदारी तथा सन्तोपजनक रीति ्र ने चलना चाहिए । भारत जैसे देश में, जहाँ की श्रिधकांश जनता श्रशिद्धित है पाशन पद्धति मे कठिनाइयाँ होना स्वामाविक है। परन्तु तो भी इस बात का <sup>1</sup>यत होना चाहिए कि चोर बाजारी, संग्रह तथा वेंडेमानी न हो। इसके लिए <sup>हा</sup>रकार श्रीर जनता की सहयोग की श्रावश्यकता है—विना दोनों के पारस्परिक <sup>ि</sup>हियोग के यह काम सफल नहीं हो सकता। श्रन्न सग्रह करने की सुविधाएँ हैंदानी चाहिए जिससे त्रान्न सुरचित रक्खा जा सके । हमारी उपभोग सम्बन्धी िल्याओं में भी फेर-बदल की श्रावश्यकता है। हमें चाहिए कि हम कम से कम ب

श्रन्न व्यय करें श्रीर सम्भवतः उत्सवो पर श्रिष्ठिक श्रन्न काम मेन लावे। प्रत्येक कार्य सरकार का ही करने का नहीं है। हम भी श्रपने कर्तव्य के समर्भो। सरकार कानृत बना सकती है परन्तु उसको पालन करके सफल बनाना जनता का ही कार्य है। हमें हर प्रकार से देश को श्रन्त में स्वावलम्बी बनाना बाछनीय है।

# ७—'ऋधिक अन्न उपजाओ' योजना

#### ' समस्या एवं समाधान

पिछले कई वर्षों से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारे "श्रधिक श्रन्न उपजाश्रो" के नाम पर भारी-भारी घन राशि ज्यय करती रही हैं, परन्तु परिणाम श्रधिक संतोप-जनक नहीं रहे हैं। १६४६-५० में इस योजना पर केन्द्रीय सरकार ने १३.३२ करोड़ रुपये स्वीकृत किए नया उससे श्रगले वर्ष ३१.७६ करोड़ रुपये स्वीकृत किए नया उससे श्रगले वर्ष ३१.७६ करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसी प्रकार १६४३ से लेकर श्रव तक भारी-भारी राशि ज्यय होती रही परन्तु श्रन्न उत्पादन में श्रपेचाकृत वृद्धि नहीं हुई। कृषि-भूमि का च्लेत्रफल तो बढ़ता रहा परन्तु श्रन्न की मात्रा न बढ़ी वरन् कभी-कभी कम भी होती गई। योजना के श्रन्तगंत कृषि-भूमि के च्लेत्रफल, प्रति एकड़ उपज तथा कुल उत्पादन की स्थित इस प्रकार रही:—

|                                | (000,000)              |                 |                |
|--------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
|                                | कृपि-भूमि का क्षेत्रफल | <b>उत्पाद</b> न | प्रति एकड़ उपज |
|                                | े(एकड़)                | (टन)            | (पौएड)         |
| १६३६-३७ से १६                  | . ₹⊏-₹€                |                 |                |
| की ग्रौसत                      | , १५८ <b>°</b> ८       | ४०.६            | ५७७            |
| ६४-५४३ ः                       | १६४'०                  | 88.0            | ६०३            |
| १६४३-४४                        | १६६.०                  | <b>ጸ</b> ቭ.º    | ६१२            |
| १६४४-४५                        | १⊏३.०                  | ४६'०            | ५६४            |
| <i>የ</i> ይሄ <mark>드-ሄ</mark> ይ | १८६ ६                  | 88.0            | प्र२३          |
| 0 F-3X 3\$                     | १ <b>८</b> ते.ह        | 84.E            | y şy           |

इन श्रॉकड़ों से जात होता है कि इस योजना के श्रन्तर्गत कृषि सूमि का ह्येत्रफल तो बढ़ता गया परन्तु उत्पादन उस गति से न बढ़ा—इसका स्पष्ट श्र्य है कि प्रति एकड़ उपज कम होती गई। इसका मेद जानने के लिए रिज़र्व चैंक के कृषि विभाग ने बम्बई राज्य की 'श्रधिक श्रन्न उपजाश्रो' योजना की जॉच- पडताल करके एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिससे योजना सम्बन्धी निम्न वार्ते जात होती हैं :—

- (१) योजना के ज्ञन्तर्गत कृषि योग्य व जर या पड़ती भूमि पर कृषि करने का प्रयत्न नहीं किया गया । जितनी भूमि पर युद्धपूर्व काल में कृषि होती थी उतनी ही भूमि पर कृषि होती रही ।
- (२) कुछ प्रदेशों में विस्तृत-कृषि अवश्य की गई परन्तु ऐसा करने के लिए अधिकारियों ने रुई की खेती की जाने वाली भूमि पर स्रज्ञ उपजाना स्रारम्भ कर दिया था। इससे रुई की खेती पर उल्टा प्रभाव पढ़ा।
- (३) योजना के द्राधीन कृपि-भूमि का त्रेत्रफल तो बढ़ता गया परन्तु प्रति एकड उपज कम होती गई जिससे इस ज्ञान्दोलन में खर्च किये गए धन के अनु-पात में उत्पादन न बढाया जा सका। व्यय-राशि के अनुपात में बांछनीय परिणाम न मिलने के निम्न कारण रहे :—

प्रथम तो बात यह थी कि इस विशाल योजना के लिए सरकार के पास साधन सीमित थे ग्रीर जो कुछ भी थे उनका सुचार ढङ्ग से संचालन करके महत्तम उपयोग नहीं किया जा सका। चेत्र विशाल था जिसके ग्रन्तर्गत भूमि की उत्पादन-दामता के ग्रनुसार साधनों का उपयोग न किया जा सका। कृपकों को सहायता देने के लिए सरकार के पास ग्रावश्यक साधन न थे जिससे सभी लोगों को उन साधनों का लाभ नहीं मिल पाता था।

योजना के ग्राधीन काम करनेवाले तथा काम करानेवाले प्रबन्धकों की सख्या कम थी ग्रीर जो कुछ भी लोग ये वे लगन के साथ काम नहीं करते थे। ग्राधिकाश लोग कार्यालयों में वैठे-वैठे काम करते थे जनिक उन्हें कृपकों के साथ मिलकर काम करने की ग्रावश्यकता थी। ये लोग कार्यालयों में वैठे वैठे फाइलों की सर्या वढ़ाते रहे, परन्तु उत्पादन की ग्रोर कोई ध्यान न दिया। बहुत से लोगतो ग्रान्न को छोड़ ग्रान्य सामग्री उपजाते रहे ग्रीर उनकी श्राधिकांश शक्ति चोर-वाजारी ग्रादि कार्यों में लगी रही।

सरकार के पास कोई ऐसा साधन न था जिससे उस समय यह पता लगाया जा सकता कि व्यय-राशि के श्रतकुल उत्पादन भी मिर्ल रहा है या नहीं। सरकार यह भी नहीं जान पाती थी कि वे कृपक, जो सरकार से इस योजना के  अधीन सहायता ले रहे हैं, उचित मात्रा में और उचित ढङ्ग का माल उत्पन्न भी कर रहे हैं या नहीं। इस प्रकार सरकार की श्रिषकांश शक्ति वृथा नष्ट होती रहीं।

ं सरकार की श्रिषिकाश शक्ति इस योजन। के विज्ञापन मात्र मे ही समाप्त होती रही। सरकारी कर्मचारियों को श्रीचित्य-श्रूनौचित्य का विलक्ष्ण ज्ञान न या। सरकार एक श्रोर तो नए-नए कुँए बनाने को श्रृण देती जा रही थी श्रीर दूसरी श्रोर पुराने कुश्रो की मरम्मत की श्रोर विल्कुल ध्यान न था। इसी भाँति श्रूनेक वाते होती रही जिनसे श्रिषकांश साधन नए होते रहे।

समृचित श्रायोजन एवं प्रवन्ध सम्वन्धी दोषों के कारण यह श्रान्दोलन सफल न हो सका । योजना सम्बन्धी श्रन्य उप-योजनाश्रो का सामूहिक क्रम भली प्रकार न बनाया गया । सरकारी विभागों में न पारस्परिक सहयोग था श्रीर न श्रावश्यक ज्ञान ही—प्रत्येक विभाग श्रपनी-श्रपनी श्रलग-श्रलग नीति वनाकर काम करता रहा जिससे श्रन्छे परिणाम न निकले ।

इन दोषों के ग्रांतिरिक कुछ वित्त-सम्बन्धी किटनाइयाँ भी थी। कृपकों को ग्रावश्यकता पड़ने पर पर्याप्त धन-राशि नहीं मिल पाती थी। कृपकों के पास पशुत्रों का ग्राभाव था। वित्त सम्बन्धी किटनाइयों के कारण वे ग्रन्छे ग्रीर उपयोगी पशु नहीं खरीद पाते थे। इसके श्रांतिरिक्त उनके पास हल तथा कृषि सम्बन्धी ग्रन्य श्रांजारों का भी ग्राभाव था। ये वस्तुएँ उन्हें ऊँचे-ऊँचे दामों पर खरीदनी पड़ती थी ग्रीर वह भी ग्रावश्यकता के समय नहीं मिल पाती थी।

इन कठिनाइयों के श्रातिरिक्त श्रातिष्टृष्टि, श्रनावृष्टि, भ्मि का कटान, श्रपर्याप्त यातायात के साधन श्रादि श्रनेक ऐसी कठिनाइयाँ थी जिनके कारण इस श्रांदो-लन के श्रन्तर्गत श्रिषक श्रन्न न उपजाया जा सका।

इस योजना के अन्तर्गत अधिक ध्रन्न उपजाने के लिए हमारे पास कुछ सुमान हैं जो यहाँ दिए जाते हैं:—

१. यह योजना केवल उन्हीं प्रदेशों में कार्यान्वित की जाय जहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती हो या सिंचाई के श्रन्छे श्रीर उत्तम साधन उपलब्ध हो। सिंचाई के साधन मिलने से श्रधिक श्रन उपजाने में काफी सहायता मिल सकता है। जिन स्थानों में यह योजना लागू की जाय वहाँ की श्रार्थिक, सामा-इजिक श्रीर भीगोलिक परिस्थितियों का भली प्रकार श्रध्ययन करके एक समुचित योजना श्रीर श्रन्य उप-योजनाएँ बना ली जाएँ। इन उप-योजनाश्रों को भिन्न-भिन्न विभागों के श्रधीन कर दिया जाय। इन सब विभागों में पारस्परिक सहयोग श्रीर सम्मेल रहे श्रीर सभी योजनाश्रों का एक सामूहिक कम बना दिया जाय। कृपकों को सहायता देने के लिए शिच्चित श्रीर समभदार शिच्च रक्ते जाएँ जो प्रस्तृत साधनों का उपयोग करने में उनकी सहायता करें। फसत बोने तथा काटने का काम वैज्ञानिक ढंग पर किया जाय। कई-कई गाँवों के मिलाकर एक इकाई निर्धारित कर दी जाय श्रीर इस इकाई को सामूहिक सहायता देकर सामूहिक तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व साँप दिया जाय।

२ सरकार छोटे-छोटे कृपको को साख पर धन देकर अथवा अन्य आवस्पक् वस्तुएँ देकर सहायता करें । इनका भुगतान लेने में सरकार किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती न करें वरन् फसल के समय अल-वस्ती करते समय भुगतान चुकते।

३. श्रन्न की उपन बड़ाने के हेतु कृषि सुधार तथा कृषि के पुनर्निर्माए सम्दन्धी एक समुचित योजना तैयार की जाय । नई भूमि को तोड़कर कृषि के काम में लाया जाय । सिंचाई के साधन बढ़ाए जाएँ श्रीर बीज तथा खाद के वितरण का समुचित प्रवन्ध हो । खेतों की चक्कन्दी को जाय तथा कृषि-सास संगठन को बल दिया जाय ।

श्रव-उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रन्य क्लुओं की कृषि बन्द करके उस भूनि पर श्रव कदापि भी न पैदा किया जाय क्योंकि तब श्रन्य क्लुओं की कमी होने लगेगी। इसके लिए तो यह श्रावश्यक है कि नई भूमि का ही कृषिकरण किया जाय। इन सुभावों से श्रव की पैदा बढ़ाने में पर्यात सहायता मिलेगी। ऐसी करने से पहिले सरकार को चाहिए कि वह देश के भिन्न-भिन्न भागों में इह श्रान्दोक्तन सम्बन्धी जॉच-पड़ताल करके यह मालूम करले कि वहाँ मानवीद श्रीर भौतिक शक्तियाँ किस प्रकार मिलकर काम कर रही हैं। ऐसा करने हैं सरकार को यह शात हो जायगा कि वहाँ किन-किन वातों का श्रभाव है श्रीर उस श्रभाव को प्रा करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। यदि ऐसा करके एक संगठित योजना बनाई गई तो श्रवश्य ही इस योजना द्वारा श्रधिक श्रव उपजाया जा सकेगा।

## **—**कृषि का यन्त्रीकरण

हमारे देश में कृषि-उत्पादन कम होने का एक मुख्य कारण यह है कि भार-तीय कृपक कृषि-कार्यों में प्राचीन, भद्दे श्रीर श्रयोग्य यन्त्रों का प्रयोग करते हैं। यह टीक है कि ये यन्त्र उनके जीवन-स्तर के श्रनुद्रूल हैं परन्तु उत्पादन वढ़ाने में वे नितान्त निरर्थक ही हैं। श्राज भी, जब कि संसार में विज्ञान श्रीर यन्त्र-विद्या ने इतनी प्रगति कर ली है, भारतीय किसान खेत जीवने के लिए प्राकृतिक वायु पर श्राधित बना हुश्रा है। इसके विपरीत संसार के श्रन्य प्रगतिशील देशों में, विशेषकर श्रमरीका श्रीर रूस में, कृषि-कार्यों के लिए यन्त्रों का श्रिषक से श्रिषक उपयोग किया जाता है। इनके द्वारा उन देशों की कृषि में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हुश्रा है। उन्नत यन्त्रों का प्रयोग करके उन देशों की कृषि-उपज में श्राशातीत वृद्धि हुई है। भूमि का कृपीकरण करने में तथा श्रादि से श्रन्त तक सभी कृषि-क्रियाओं में उन्नत श्रीर उत्तम यन्त्रों का प्रयोग होता है जिससे वहाँ का उत्पादन-व्यय भी कम हो गया है तथा समय श्रीर मानव-शक्ति की भी बचत होती है। यन्त्रीकरण ने वहाँ के सामाजिक श्रीर श्राधिक जीवन में एक भारी परिवर्तन करके वहाँ के निवासियों का जीवन स्तर ऊँचा बना दिया है।

भारतीय कृषि के यन्त्रीकरण के विषय में प्रकार-प्रकार के मत व्यक्त किए जाते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि भारतीय कृषि में उन्नत यन्त्रों का प्रयोग वांछनीय थ्रीर श्रावश्यक है। उनका कहना है कि विज्ञान के युग में यन्त्रों का प्रयोग न करके देश की सम्पत्ति का पूरा दोहन सम्भव नहीं क्योंकि इन यन्त्रों के प्रयोग द्वारा ही देश का उत्पादन बढ़ाकर जनता का जीवन-त्तर उठाया जा संकता है। इसके विपरीत कुछ लोगों का विचार है कि हमें श्रपने पुरातन हल-तैंल को त्याग कर श्राधनिक यन्त्रों का प्रयोग कदापि न करना चाहिए। ये लोग यन्त्रों के नाम-मात्र से ही डरने लगे हैं। उनके विचार में हमारे देश में कृषि का यन्त्रीकरण न श्रावश्यक है श्रीर न वांछनीय है। वे सोचते हैं कि कृषि में

युन्तों के प्रयोग से मानव-शक्ति का हास होता है ग्रीर वेकारी फ़ैलती है। इस प्रकार के विपरांत विचारों से इस विपय में निर्णय करना कुछ कठिन ही है परनु फिर भी देश की उर्वर भूमि को देखते हुए, क्रुपको की गरीबी को देखते हुए तथा देश की खाद्य-समस्या को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि इस विपय में कोई न कोई स्थायी मत निर्धारित किया जाय। इसके लिए पहिले हमें 'यह क्तमक लेना चा।हए। क क्या हमारे देश में कृपि के यन्त्रीकरण के लिए श्रावण्यक क्षेत्र ग्रीर सुविधाएँ उपलब्ध हैं ? प्रधानत: कृपि के यन्त्रीकरण में हमें निम्नलिखत ग्रमुविधाएँ हैं:—

- (१ हमारे देश मे खेत छोटे और छिटके हैं जिससे उनमें यन्त्रों का प्रयोग सम्भव नहीं हो सकता।
- (२) कृषि मे यन्त्रो वा प्रयोग करने से कृषि पर श्राधारित मजद्र-वर्ग विच् लित होकर वेकार हो जायगा । जसमे देश मे एक श्रीर समस्या उठ खड़ी हो जायगी । द्मरे, जब तक देश मे पर्याप्त मात्रा मे मजद्र मिल सकते हैं श्रीर उनकी मजद्री की दर कम है तब तक यन्त्रों का प्रयोग करके इन्हें वेकार यनावे से कोई लाम नहीं।
  - (३) भूमि के यन्त्रीकरण के लिए यन्त्र खरीदने में जितनी पूँजी की ग्राप श्यकता होगी उतनी पूँजी धमारे देश में उपलब्ध नहीं है।
  - (४) यदि यन्त्रों का प्रयोग श्रारम्भ भी कर दिया जाय तो समस्या यह है कि उनके लिए तैल शक्ति कहा से प्राप्त की जाय। इसके लिए फिर देश की विदेशी श्रायात पर निर्भर रहना पड़ेगा।
  - (५) देश में दृशल कारीगरी और मिस्त्रियों का भी ग्रमाव है जो इन यन्त्री का प्रयोग कर कके और उनका प्रयोग छुपकों को समका सके। यन्त्रों की टूट-फूट की मरम्मत कराने की सुविधाएँ हमारे पास प्राप्त नहीं हैं।

जहाँ तक खेती के चेत्रफल का सम्बन्ध है यह ठीक ही है कि हमारे यहीं खेतों का चेत्रफल छोटा है और इन खेतों में यन्त्रों का प्रयोग नहीं हो सकता। रूस में, जहां छोप का यन्त्रीकरण शिखर पर माना जाता है, खेतों का श्रीसत चेत्रफल १६०० एक हैं। इसी प्रकार श्रमरीका के खेतो का श्रीसत चेत्रफल १५६ एक इंग्रीर केनंडा में २३४ एक इंग्री इसके विपरीत हमारे खेतों का

श्रीसत त्त्रेपल तीन एकड़ है। ऐसी स्थित मे यन्त्रीकरण करना कैसे सम्भव हो सकता है ! परन्तु फिर भी, चाहे हम यन्त्रीकरण करें या न करे. हमे श्रपने खेतों की चक्रवन्टी करके उनका त्त्रेपल तो विस्तृत बनाना ही है क्योंकि ये खेत हमारे किसी भी काम के लिए श्रमार्थिक हैं। इसका उपाय यह है कि सम्मिलित श्रीर सहकारी कृषि की प्रथा का पालन किया जाय। यदि छोटे छोटे छुपक श्रपने-श्रपने खेतों को मिला कर मिलकर कृषि करें तो यन्त्रीकरण की यह कठिनाई सहज ही मे स्वतः ही हल हो जायगी। तब कृषि मे यन्त्रों का प्रयोग सरल ही नहीं वरन् श्रावश्यक हो जायगा। इस कार्य में यद्यपि बुछ समय लगेगा परन्तु भविष्य के लिए यह एक नीति बन जायगी। निश्चय ही, यन्त्रीकरण की प्रश्न हॅं सकर टालने का नहीं है, वरन् यह वह प्रश्न है जिस पर भावी भारत की भावी कृषि-नीति श्रवलिंग्वत होगी। इस समय भी देश में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ यन्त्रों का सफल प्रयोग हो सकता है। ऐसे प्रदेशों मे यन्त्रों का प्रयोग कर देना चाहिये। जमीन तोडने के लिये तो ट्रेक्टरों का प्रयोग श्रारम्भ हो ही जुका है। श्रव इस बात की श्रावश्यकता है कि कृषि के हर एक पहलू मे यन्त्रों का भरपूर प्रयोग किया जाय।

कृषि मे यन्त्रों के प्रयोग को इसलिए टुकराया जाता है कि इनसे खेतों में काम करनेवाले लोग वेकार हो जाएँगे श्रीर देश में वेकारी फैल जायगी। यदि यह मानकर चले कि यंत्रीकरण के पश्चात् ४ व्यक्तियों का काम एक ही व्यक्ति कर लिया करेगा तो श्रनुमान है कि कोई ६,७०,००,००० व्यक्ति वेकार हो जाएँगे श्रीर तब इतनी बड़ी जन-संख्या के लिए कोई काम देना श्रसम्भव रहेगा। विशाल उद्योगों में, जिन्होंने गत २० वर्षों में इतनी प्रगति की है केवल ३०,००,००० व्यक्ति ही काम पा सके हैं। श्रतः यदि यन्त्रीकरण के पश्चात् भारी जन-संख्या वेकार हो गई सो समाज का क्या हाल होगा? श्रमरीका श्रीर रूस में तो कृषि के यन्त्रीकरण की इसलिए श्रावश्यकता हुई कि वहाँ काम करने वाले लोगों की कुमी थी। परन्तु हमारे देश की परिस्थित विलक्त मिन्न है। हमारे यहाँ श्रमिकां की कोई कमी नहीं तो फिर उन्हें वेकार- क्यो किया जाय? श्रतः कहा जाता है कि जब तक देश में काम करनेवालों की कमी नहीं तब तक कृषि का यन्त्रीकरण करना श्रवाछनीय है। परन्तु समस्या पर यदि गम्भीरता

· 3.

ने सोचा जाय तो वस्तुस्थिति सरलता ने समभी जा सकती हैं। यन्त्रीकरण तें वेकारी फैलने का भय नितान्त भ्रमात्मक हैं। कृषि के यन्त्रीकरण से देश का शार्थिक विकास होगा जिससे उत्पादन श्रीर वस्तु-निर्माण के नए-नए साधन निकन पढेंगे श्रौर इन्हीं उद्योगों में कृपि से विचलित जन-संख्या को रोजगार मिलता रहेगा। इसके त्रितिरिक्त यह भी याद रखना चाहिए कि कृषि पर जन-मख्या का भारी दवाव है। यद्यपि लोगो को क्रांप पर काम मिला हुम्रा है परन्तु उनकी उत्पादन-शक्ति बहुत नगएय है। ऐसी स्थिति मे ऐसे रोबगार से क्या लाभ जिसमे भरा पूरा उत्पादन न मिल सके। हमे केवल रोजगार पाने के .उद्देश्य की लेकर ही रोजगार नहीं लेना है वरन् ग्रपने जीवन-स्तर की वढ़ाने तथा सम्पत्ति मे वृद्धि करने के लिए रोजगार लेना है। इस दृष्टिकीय से तो श्राज भी परोत्त् रूप में वेकारी हैं । यन्त्रीकरण ते यह वेकारी दूर होकर जनसंख्या श्रन्य साधनों में जुट जायगी। इसी के साथ-साथ यह भी समभ्र लेना चाहिए कि कृषि सम्बन्धी श्रनेक काम ऐसे हैं जिनसे कृपनो के स्वास्थ्य पर बहुतं दबाव पडता है। कमी-कमी तो कृपको को दिन-रात काम करना पडता है। यन्त्री-करण से यह दोप दर हो नायगा ऋौर कृपको को ऋपने हास-परिहास के लिए तथा स्वास्थ-वृद्धि के लिए पर्याप्त समय भी मिलता रहेगा। बहुत सी स्त्रियाँ श्रौर वच्चे भी कृपि-कार्यों से छुट्टो पा जाएँगे। स्रतः किसी भी प्रकार से यन्त्री-करण द्वारा वेकारो की समस्या से ढरना निम्ल है। एक वात और है। कृपि में काम करने वाले पशु कृपि में उत्पादित बहुत-सी सामग्री स्वयं खा जाते हैं जिससे मानवो स्रावश्यकतास्रों के लिए माल की कमी हो सकती है। यदि . ट्रेक्टरों तथा श्रन्य मशीनो का प्रयोग किया जाय तो यह सामग्री मानवी श्रावश्यकतात्रों के लिए प्राप्त हो सकती है। श्रनुमान है कि श्रमरीका में कोई १,२०,००,००० घोड़े ग्रीर खबर हटाकर ट्रेक्टरों से काम लिया गया जिससे लगभग ३,३०,००,००० एकड़ मृमि की वचत हुई जिस पर इनके लिए घास-्चारा उपजाया जाता था।

कुछ लोगों का मत है कि यन्त्रीकरण से भूमि की उत्पादन-शक्ति नहीं बढ़ती । उनका कहना है कि एक बार तो गहरी जोत से उत्पादन बढ़ जाता है प्रन्तु यन्त्रों के द्वारा बार-बार गहरी जोत करने से उत्पादन-शक्ति नहीं बढ़ती। श्रतः यन्त्रीकरण के द्वारा श्रन्न का उत्पादन नहीं बढाया जा सकता जविक इसी की हमे सबसे श्रिषक श्रावश्यकता है। परन्तु यह बात भ्रमात्मक प्रतीत होती है। वास्तव में देखा जाए तो भृमि की उत्पादन-शक्ति केवल गहरी जोत पर ही निर्भर न होकर श्रन्य श्रनेक कारणों पर निर्भर होती है। मिटी, जलवायु, सिवाई, वीज, खाद, कृपकों के काम करने की योग्यता श्रीर चतुराई, कृपि का श्रायोजन श्रादि श्रनेक ऐसी बाते हैं जिन पर कृपि-भूमि की उर्वरता निर्भर रहती है। इन सब बातों का एक द्सरे के साथ भूमि पर प्रभाव पडता है श्रीर तभी उर्वरा-शक्ति घटनों बढ़ती है। श्रगर किसी देश में, जहाँ यन्त्रों का प्रयोग होता हो, उत्पादन श्रिक हो श्रीर श्रन्य देश में, जहाँ यन्त्रों कर प्रयोग होता हो, तो इसका श्रर्थ यह नहीं कि पहिले देश का उत्पादन केवल यन्त्रों के प्रयोग के कारण हो श्रिक है। श्रन्य श्रनेक कारण होते हैं जिनकी वजह से उत्पादन घटता-बढ़ना है। रूस में यन्त्रीकरण के पश्चात् कृपि की प्रति एकड़ उपज में काफी वृद्धि हो गई है जो निम्न श्रद्धों से स्पष्ट होती है—

### प्रति एकड़ उपज

| •       | <b>₹</b> \$3\$ | १६३७        |
|---------|----------------|-------------|
| चना     | ६ द हंडरवेट    | ७'४ हंडरवेट |
| कपास    | <b>⊏</b> ξ ,,  | ٤٠٢ ,,      |
| चुकन्दर | ६*७ ,,         | ৬∙३ ,,      |
| जई      | २३ २ बुशल      | ३५.२ वुशल   |
| जी      | १७⁵⊏ ,,        | २१°२ ,,     |

इससे ज्ञात होता है कि यन्त्रीकरण से उत्पादन में वृद्धि होती है। किन्तु किर भी उत्पादन-वृद्धि ह्यौर यन्त्रीकरण का झनेला कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं करना चाहिए। तथापि यह तो मानना ही पड़ेगा कि यन्त्रीकरण विस्तृत खेती के साथ ही सम्भव हो सकता है ह्यौर विस्तृत खेती में साधारणतः उत्पादन ह्याधिक होता है ह्यौर उत्पादन-व्यय कम होता है। यही कारण है कि हमारे देश में स्थान-स्थान पर लोग कृपि-यन्त्रों का प्रयोग करने लगे हैं क्योंकि इस प्रकार उनका उत्पादन-व्यय कम होता है। दूसरे, यन्त्रों की सहायता से काम शी हि पूरा किया जा सकता है। विशेषतः उन देशों में जहाँ की ऋतुएँ जल्दी-जल्दी

बदलती हैं समय की बचत का बहुत महत्त्व है। हमारे देश में ऋतु परिवर्तन के कारण यन्त्रीकरण का महत्व ग्रीर भी ग्राधिक बढ़ जाता है।

कृपि के यत्रीकरणा में पूँजी की बहुत श्रायर्यकता होती है जिसकी सहायता से कृषि-यंत्रादि खरीदे जा सर्कें। भारतीय छपक के पास इतनी पूँजी . कहाँ कि वह इतने मॅहगे यत्र खरीट सके। यह तो स्वय ऋग्ण में जन्म लेता, ऋरण में पलता है, श्रीर ऋरणी हो मर जाता है। परन्तु यह कोई ऐसी कठिनाई नहीं है जिसके कारण यत्रीकरण की लाभप्रद योजना को ही टाल दिया जाय। श्राजकल भारतवासी एक प्रकार के दृषित चक से धिरे जान पड़ते हैं। हमारी ग्राधिक स्थिति पिछड़ी हुई है ग्रौर इसलिए हम वचत नहीं कर सकते; श्रौर चूँ कि हमारे पास पूँ जी नहीं है इसलिए हमारी श्रार्थिक श्रवस्था हीन है। हमें किसी प्रकार से इस द्षित चक को तोइना चाहिए। इसका एक उपाय यह है कि कृपक उपभोग्य वस्तुएँ न उपजा कर पूँजीगत माल भी पैदा करें । रूस भ्रीर जापान ने इसी प्रकार श्रपनी श्रार्थिक कठिनाई पार की थी। वहाँ श्रानिवार्य बचत योजनाएँ लागू की गई थीं तथा पूँजीगत माल उत्पादन करने पर कृपकों को वाध्य किया गया था। परन्तु कहा गया है कि ऐसा काम श्रपने देश में सम्भव नहीं हो सकता। यहाँ के निवासियों को अनिवार्य बचत करने को बाध्य करना टीक न होगा। तो दूसरा उपाय यह है कि चिदेशों से ऋग लेकर यंत्रादि खरीदे जाएँ। भारत सरकार ने विदेशों हे ऋण लेकर यंत्र खरीदना श्रारम्भ कर दिया है। ग्राशा है इस काम को ग्रीर श्रधिक प्रगति मिलेगी।

यत्रीकरण में हमारे लिए एक किटनाई यह होगी कि यंत्रों को चलाने के लिए तैल-शक्ति मात करने में हमें विदेशों पर ग्राधित रहना पड़ेगा। परन्तु यह कोई ऐसी किटनाई नहीं है जिसे मुलमाया न जा सके। तैल के स्थान पर ग्रन्य प्रकार के डीज़ल-तेल द्वारा यंत्र चलाए जा सकते हैं। चीनी की मिलों में शीरा से स्थिट बनाकर भी मशीनों को चालू रक्षा जा सकता है। कुछ चीनी खी मिलों ने स्थिट बनाकर ट्रेक्टरों का प्रयाग करना ग्रारम्भ कर दिया है। इससे हमारी ऋष के यंत्रीकरण में काफी सहायता मिलती रहेगी।

पायः कहा जाता है कि हमारे कृपक श्रशिचित हैं। वे कृपि-कार्यों में यत्रीं की समुचित प्रयोग करना नहीं जानत । दूसरे, हमारे यहाँ यंत्रों को चलाने तथा

ानकी मरम्मत करनेवाले मिस्त्रियों की भी कमी है। छतः यंत्रीकरण सरलता वर्क नहीं निमाया जा सकेगा। किन्तु यह बात भी निमू ल है। यद्यपि हमारे छपकों । यंत्रों का प्रयोग नहीं किया है परन्तु इसका छर्थ यह नहीं कि वे भविष्य में शीख री नहीं सकते। यदि योजना बनाकर उन्हें इस काम की शिद्या दो जाय तो हि प्रश्न हल हो सकता है। छारम्भ में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को इस कार्य में सहायता करनी चाहिए। सरकारों को चाहिए कि वे विदेशी फमों से उम्मेल करके छपि यंत्र-केन्द्र स्थापित करें जहाँ छपकों को यन्त्रों का बोध हराया जाय तथा उन्हें इस बात की शिद्या भी दी जाय। सरकार ने हाल ही हें ट्रेक्टर बनाने का कारखाना खोला है जहाँ से देश की ट्रेक्टरां की छावश्य-क्ताएँ पूर्ण होगी।

श्रन्त में हम यही कह सकते हैं कि मारतीय कृषि का यंत्रीकरण करने के नार्ग में जो कठिनाइयाँ वही जाती हैं वे निर्मूल और निरर्थक हैं। ठीक है के पहिले कुछ ग्रसविधाएँ होंगी परन्तु उनको सरलता श्रीर सर्विधानी से पार केया जा सकता है। छोटे-छोटे खेतो की सबसे वड़ी कठिनाई है। फिर कुछ नोगों को, जो वेकार होगे नाम भी तलाश करना पड़ेगा। पूँजी की भी ग्रावश्यकता होगी। इन सब कठिनाइयो से यंत्रीकरण के काम मे कुछ वेलम्ब हो सकता है परन्तु थोड़े-से ग्रायोजन ग्रीर प्रयत्नो से यह काम भली भौति सम्पन्न होने लगेगा। यह निश्चित है कि कृषि का यत्रीकरण किए बिना देश की बढ़ती हुई जनसख्या को पर्याप्त भोजन नही उपजाया जा सकता। ग्राज देश में भयंकर ग्रन्न संकट है तथा कच्चे माल की भी कमी है। यंत्रीकरण के द्वारा इन दोनो श्रभावो को दुर किया जा सकेगा। कृपको की श्राय बढ जायगी तथा उनका सामाजिक जीवन-स्तर भी ऊँचा उठ जायगा। कृषि के यंत्रीकरण से हमारा तालर्य वेवल ट्रेक्टरो के प्रयोग से ही नही होना चाहिए वरन् खेत बोने में, फसल काटने में, सिंचाई करने में, यातायात श्रादि सभी र्क्वप क्रियाश्रों मे श्राधुनिक यंत्रों का भरपूर प्रयोग होना चाहिए। यद्यपि इस समय इस विषय में तत्काल ही कोई विशेष उन्नति सम्भव नहीं हो सकती परन्तु यह निश्चित है कि दीर्घकालान योजना मे कृषि का यंत्रीकरण आवश्यक हैं

श्रीर श्रावश्यक ही नहीं श्रानिवार्य है। परन्तु यंत्रों का वास्तविक प्रयोग करने से पहिले हमें कुछ श्रीर काम करने होगे — जैसे यंत्रों की कार्यशैली को समकाने का प्रवन्ध करना होगा तथा कुनकों के मनोविज्ञान में परिवर्तन करना होगा जिसमें वह श्रपने पुरातन हल -बैल को छोड़ यत्रों का प्रयोग करने लगे। इसके श्रातिरिक्त यंत्रीकरण के कुछ प्रयोग भो करने होगे श्रन्थथा नासमभी से काम करने पर यत्र हमारो कृषि को घातक भी सिद्ध हो सकते हैं।

<sup>&</sup>quot;Modern agricultural machines are very powerful tools which can either bring great benefits by appropriate and timely use, or if applied improperly and untimely, may cause irreparable danger to the soil."

### ६---कृषि की वित्त-समस्या

भारत में कृषि के पुनर्निर्माण के लिए सुसंगठित वित्त-व्यवस्था एक श्रनिवार्य प्रावश्यकता है। भारतीय कृपक को कृषि-ऋण के गहन भार से इतना मुक्त कर देना होगा कि वह अपने जीवन-स्तर को उच्च बनाकर कृषि-कार्यों के लिए उचित तथा श्रावश्यक धन-राशि प्राप्त कर सके। परन्तु दुर्भाग्य है कि अब तक इमारे देश में इस विपय की श्रोर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ हम इस समस्या की वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए यह निश्चय करेंगे कि इस समस्या को किस प्रकार हल किया जाना चाहिए।

कृषि में वित्त की त्रावश्यकता दो ग्रवसरो पर होती है। एक, उस समय ' होती है जब भूमि में कृपि-उत्पादन का कार्य श्रारम्भ किया जाय । उस समय कृपि-श्रीजार, बीज एवं खाद खरीदने तथा भूमि मे श्रावश्यक सुधार करने के लिए धन-राशि की त्रावश्यकता होती है। दूसरे, उस समय होती है जब फसल को काटने के परचात् वेचने के लिए मिएडयो में ले जाया जाय। कृषि के लिए वित्त की श्रावश्यकताएँ प्रायः श्रल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन होती हैं। बीज एवं खाद खरीदने के लिए तथा फसल काटने के लिए श्रीर लगानादि भगतान करने के लिए धन की जो श्रावश्यकताएँ होती हैं वे श्रल्यकालीन कहलाती हैं। इन कामों के लिए कृपक जो ऋण लेता है वह माल विकते ही तुरन्त लौटा देता है। कभी-कभी कृपक को कृपि-श्रौजार खरीदने तथा श्रपनी भूमि में छोटे-मोटे सुधार कराने के लिए धन की त्रावश्यकता पहती है। इन कामों के लिए वह जो ऋण लेता है वह अपेचाकृत कुछ, लम्बें काल के पश्चात् चुका पाता है। इस ऋण को मध्यकालीन ऋण कहते हैं। कभी-कभी कृषक को श्रानो कृषि-भृमि मे स्थायी सुधार कराने के लिए पर्याप्त धन की श्रावश्य-र्प कता होती है। इसके लिए वह श्रपनी जमीन को श्राह रख कर लम्बे काल के म लिए ऋण लेता है, जिसे शनैः शनैः वार्षिक किस्तों में चुकाता रहता है। यह <sup>। [1</sup>दीर्घकालीन ऋण कहलाता है।

कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कृपक को ग्रावश्यक मात्रा में सरलता पूर्वक धन-राशि नहीं मिल पार्ता और जो भी मिलती है वह प्रायः अपर्याप्त होती है तथा ऊँची-ऊँ ची व्याज-दर पर मिलती है। इसका एक कारण यह है कि कृषि-व्यवसाय, विशेषतः हमारे देश में, बहुत ही ख्रिनिश्चित व्यवसाय है। हमारी क्रिपि मानस्नो को कृपा पर निर्भर रहती है। यदि श्रिधिक वर्षा हुई तो निर्देश की बाढ के कारण खेत के खेत बह जाते हैं श्रीर यदि वर्षा नं हुई तो श्रकाल पइ जाता है। इसके ग्राविरिक्त ग्रांधी, ग्रोले, तूफान, कीड़े तथा जंगली जानकां के कारण कृषि-उत्पादन सदैव श्रानिश्चित सा रहता है। इस श्रानिश्चितता के कारण इपक श्रीर उसकी कृप की ऋगढाता के मन मे साख नहीं जमती । दूसरा कार्ख यह है कि वृषि-व्यवसाय में बीज बोने से लेकर फसल काटने तक काफी लग्ने समय तक कृपक को इन्तजार करना पडता है। इससे ऋगा की श्रवधि स्थामा विक ही बढ़ जाता है श्रोर व्याज-दर कँ बी ली जाती है। तीसरा कारण यह है कि हमारे देश का कृषि-व्यवसाय संगठित नहीं है। छोटे, छिटके तथा ग्रना र्थिक खेत होने के कारण तथा सहकारी पद्मति पर कृपि न होने के कारण कृष् का उत्पादन श्रिधिक नहीं हो पाता जिससे ग्रुपक को पर्याप्त मात्रा में ऋग् प्राफ करने में कठिनाई होती है। हमारे देश में व्यापारिक वैक तो क्रांप-कार्यों के लिए ऋण देते ही नहीं है। ये बैंक केवल ठोस जमानत लेकर ही छपको को ऋण देते हैं; क्रुपको की व्यक्तिगत जमानत ग्रयवा उनकी ग्रपनी साख पर ऋण नहीं देते।

कृपि-कार्यों के लिए वित्त-सहायता लेने में कृपको-का एकमात्र प्रामीण महाजनः रहा है। इन्हीं लोगों से कृपक धन-राशि उधार लेते ब्राए हैं। जब श्रावश्यकता होती है तभी उन्हें महाजनों से श्रण मिल जाता है। कृपकी श्रीर महाजकों के सम्बन्ध व्यक्तिगत होने के कारण श्रुण के लेन-देन में किषी प्रकार की कोई किटनाई नहीं रहती। परन्तु महाजनों द्वारा दी जाने वाली वित्त सहायता दोगों से परे नहीं रही है। महाजन कृपकों को ऊँची-कँची व्याजन्दर पर श्रण देते हैं श्रीर इतना ही नहीं वे कृपकों की श्रशिद्या से लाभ उठाकर उन्हें कम देकर उनसे कई कई गुना वस्त्त करते हैं। केन्द्रीय वैकिंग जॉन कमेरी ने इस विपय में लिखते हुए एक घटना का उल्लेख किया है जिसमें किसी कृपके ने एक महाजन से १००) उधार लेकर केवल १०००) तो उनका व्याज ही

चुकाया या ख्रौर फिर भी मूलधन शेप था। यह वास्तव में महाजन-प्रखाली का एक वड़ा भारी दोप रहा है। परन्तु फिर भी हमारे देश में इन महाजनों ने कृषि की एक वहुन वड़ी समस्या हल करने में सहायता दी है। ऐसे समय में जब कृपकों के पास धन-राशि प्राप्त करने का कोई साधन नहीं रहता तो ये महाजन ही उनकी ख्रावश्यकता छों को पूरा करते रहे हैं। वास्तव में इन्होंने देश की कृषि छौर कृपक दोनों की खाड़े समय में सहायता की है। ये महाजन कृपकों को मन-चाही राशि उधार देते रहे हैं।

महाजनो को छोड़ कृपि को वित्त सहायता देने का काम सहकारी साख सिमितियों भी करती रही हैं, परन्तु सहकारी आन्दोलन इतना विस्तृत नहीं हो पाया है कि वह देश भर में छुपको की वित्त समस्या को हल कर सके। जो कुछ भी सहकारी समितियों इस छोर काम रही हैं वे कृपि जन्य घन की आवश्य-कताछों को भली-भाँति पूरा नहीं कर पाती। कृपि की वित्त-व्यवस्था के तीन गुण् यह हैं कि वित्त सहायता लोचदार हो, तुरन्त प्राप्त की जा सके तथा पर्याप्त मात्रा में मिल सके। सहकारी साख समितियों में इन तीनो गुणों में से कोई भी गुण् भरपूर मात्रा में नहीं पाया जाता। दूसरे, इन समितियों के अपने कुछ दोप भी हैं। सहकारी आन्दोलन की सफलता इस बात पर निर्भर है कि प्रामीण जनता शिक्तित छौर समक्तार हो। परन्तु भारतीय कृपक श्रशिक्तित होने के कारण इन संस्थाओं से पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा पाता। कभी-कभी इनके पास ऋण् देने के लिए राशि नहीं होती तो कभी इनके कमचारी अहण देने में देर कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सहकारी आन्दोलन श्रभी तक कृपि की वित्त-समस्या पूर्ण रूपेण हल नहीं कर सका है।

सरकार भी तकावी-ऋण देकर कृपको को वित्त-सहायता देती रही है; परन्तु ये ऋण इतनी कम राशि के होते हैं कि कृपको की आवश्यकताएँ पूरी नहीं कर पाते। दूसरे, ये ऋण विशेपतः किसी विशेप सकट के समय दिए जाते हैं जिससे कृपक इनके द्वारा अपनो सामान्य आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं कर पाते। इन सब बातो के अतिरिक्त सरकारी नियम इतने कड़े होते हैं और सरकारी कर्मचासी इतने ढीले होते हैं कि ये तकावी-ऋण कृपको को न समय पर मिल पाते हैं, न पर्यात मात्रा मे मिल पाते हैं और न आवश्यकता के अनुकूल ही मिल पाते हैं। जहाँ तक व्यापारिक वंको का प्रश्न है ये वेंक तो क्रुपकों को सीधा ऋष् देकर सहायता करते ही नहीं हैं। ये वेंक क्रुपि-उपज की जमानत पर केंबल श्राल्पकालीन ऋषा देने हे श्रीर वह भी फसल के श्रवसर पर, श्रन्य श्रवसरों पर नहीं। इन वैकों का क्रुपकों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता। ये वेंक स्वदेशी-वेंकर की ऋषा देते हें श्रीर स्वदेशी-वेंकर इस ऋषा में क्रुपकों की सहायता करते हैं। यदि हम प्रकार व्यापारिक वेंक क्रुपकों की परोच्च रूप से सहायता करते हैं। यदि हम यह चाहते हैं कि ये वेंक क्रुपकों की सहायता करने लगे तो इसके लिए हमें कुछ विशेष परिस्थित बनानी होगी। हुएडी-बाजार को संगठित करना पड़ेगा जिससे हुएडियों की जमानत पर ये वेंक राशि उधार दे सकें। साथ ही साथ बाजारों में माल के नाप-तौज के साधनों में भी सुधार करने होंगे, उपज का कित्म में मी उम्रति करनी होंगी। तभी ये वेंक क्रुपकों को वित्त-सहायता दे सकती हैं।

रिज़र्व बैक बनने के पश्चात् कुछ लोगों का ध्यान इस श्रोर ब्राकॉर्यत होने लगा है कि इस बैक को भी कृषि को वित्त-सहायता में कुछ काम करना चाहिए। श्रतः हम यहाँ देखें कि रिज़र्व दैंक ने इस विषय में क्या-क्या प्रयत्न किए हैं। इमारे देश में रिज़र्व वैंक ने इपि-साख को संगठित करने के लिए जा काम किए उनका विचार तो हमें देश की विशेष परिस्थितियों को तथा श्रन्य ऐसे ही कृषि-प्रधान देशों में केन्द्रीय वैक की कियास्रों को दृष्टि में रखकर करना े होगा। रिज़र्व वैक को स्थादित करते समय निस्सन्देह यह वात सोची गुई थी कि देश के केन्द्रीय वैक को कृपि-साख मे विशेष कार्य करना होगा धीर इसी-लिए इस वैक में कृषि साख विभाग का निर्माण किया गया। कृषि-साख विभाग का मुख्य कार्य कृपि-साल सम्बन्धी प्रश्नो को अध्ययन करके कृपि-संस्थाओं की समय समय पर मार्ग प्रदर्शित करना है। इसके अतिरिक्त यह विभाग अपनी कियाओं द्वारा प्रान्तीय सहकारी वैंको तथा श्रन्य वैंकिंग-संस्थाओं में कार्य-संगठन भी करता है। सन् १६३५ में इस विभाग को स्थापित करते समय यह चात सुकाई गई कि यह विभाग ३१ दिसम्बर १६३७ तक रिज़र्व वैक के संचा-लक-मण्डल के सामने कुछ ऐसे प्रस्ताव उपस्थित करें कि किस प्रकार कृषि-साख पदिति को उन्नत करने के लिए कानून की धाराएँ साहकार, महाजन तथा

ग्रन्य ऐसे ही लोगों पर लागू की जा सकतो हैं। स्मरण रहे कि यह विभाग केवल कृषि सम्बन्धी कार्यों की शोध करने तथा कृषि-संस्थात्रों को नए नए सुभाव देने के लिए ही बनाया गया था। श्रास्ट्रेलिया की केन्द्रीय बैंक की भाँति इसको कृषकों को धन-राशि देने के लिए कोई वित्त-कोप नहीं साँपा गया था। इसके बिना रिजर्व बैंक श्रन्य देशों की भाँति कृषि-साल-त्तेत्र में श्रधिक महत्वपृर्ण कार्य नहीं कर सकता। यह हमारे देश का दुर्भाग्य ही है। इस विभाग ने भारत तथा श्रन्य देशों का कृषि-साल सम्बन्धी सामग्री इकटी कर ली है। समय-समय पर प्रकाशित होने वाली रिपोर्टों में कृषि विभाग ने सरकार के सामने सुभाव रक्ते हैं कि कृषकों को साल-सुविधाएँ देने के लिए साहूकारों श्रीर महाजनों, को, जो हमारे देश में कृषि-साल के सबसे वड़े प्रदाता हैं, नियमबद्ध करना होगा श्रीर सहकारी साल श्रांदोलन का पुनर्निर्माण भी करना होगा। हमें देखना यह है कि इस विभाग ने क्या क्या काम किए हैं

सबसे पहिले श्रगस्त सन १६३७ में एक योजना तैयार की गई जिसमें भारतीय-केन्द्रीय-वैकिंग-जॉच-समिति के प्रस्तावों पर श्राधारित नयं सुभाव रखें गए कि श्रन्य बैकों की मांति महाजनों को भी रिज़र्व बैंक द्वारा विपन्नों की कटौती की सुविधाएँ मिलनी चाहिएँ। परन्तु ये महाजन भारतीय-कम्पनी कान्त के श्रनुसार श्रपना कार्यचेत्र सीमित रखेंगे। महाजनों को कहा गया कि वे सुचार लेखा-विधि का पालन करे तथा लेखा-पुस्तकों की जॉच समय-समय पर रिज़र्व बैंक के श्रीधकारियों से करावें। योजना के श्रनुसार रिज़र्व बैंक की उनके वैकिंग कार्य को निरीच्या करने का भी श्रीधकार मिलना था श्रीर महाजनों को भी श्रीधकार मिला कि उनका नाम रिज़र्व बैंक की बैंक-पुस्तक में स्वीकार होने के पाँच वर्ष तक वे श्रपना लेखा रिज़र्व बैंक में खोल सकते हैं। परन्तु उनको रिज़र्व बैंक में पूँजी जमा करने को तब तक बाध्य नहीं किया जा सकता तब तक कि उनका श्रवधि-देय तथा श्रीभयाचन-देय दोनों मिलाकर उनकी व्यापार में लगी पूँजी से पाँच गुना या उससे श्रीधक न हो। योजना के श्रनुसार केवल उनहीं महाजनों के नाम रिज़र्व बैंक की बैंक-पुस्तक पर लिखना जिसिंचत् किया गया जिनकी पूँजी कम से कम, १२ लाख रुपये हो। यह योजना निरिचत् किया गया जिनकी पूँजी कम से कम, १२ लाख रुपये हो। यह योजना

केवल पाँच सान के लिए निश्चित् की गई। इस योजना के ब्रानुसार इन महा-जनों को विषत्रों के कटौतों की वे सब सुविधाएँ प्राप्त होनी थी, जो रिज़र्व देंक के तालिका वद वैंको को प्राप्त हैं। इस योजना का एक मात्र उद्देश्य यही या कि क्रिय-साल का सबसे भागी दूपगा - महाजन- को कानून से बाँच दिया जार जिसमें महाजन मनमानी न्याज-दर पर रुपया उधार दे-दे कर क्रुपकों का शोपए न कर सके । परन्तु महाजनो ने इस योजना की सभी शतों को र्त्याकार नर्स किया । उन्होंने परिकल्पना-व्यापार की तो छोड़ने का निश्चय किया परन्तु केवल वें किंग व्यापार तक ही सीमित रहने की स्वीकार न किया। सन् १६४१ में रिज़र्व वैक ने फिर 'वम्बर्ड शरांफ एसोसिएशन' से प्रश्न किया कि वैकिंग-व्यापार के ग्रतिरिक्त श्रन्य प्रकार के व्यापार को छोड़ कर रिज़र्व वैंक से सम्बन्ध रखने के लिए किनने महाजन तैयार हो सकते हैं ? 'शर्राफ एसोसिएशन' ने यह सुभाव रक्ला कि श्रगते पाँच वर्षों में शनेः शनैः वैंकिंग तथा ग़ैर-वैंकिंग व्यापार ग्रलग-ग्रलग किए जा सकेंगे ग्रीर उक्त योजनानुसार लेखा-कर्म भी रखकर लेखा-पुस्तकों का निरीक्षण रिजर्व वैंक द्वारा कराया जा सकेगा; परन्त एसोसिएशन ने ऐसे महजनों की संख्या के ठीक-ठीक ग्रॉकड़े रिजर्व बेंक के सामने प्रत्तुत नहीं किए । वैंक ने इस योजना को कार्यान्वित करना टीक न समका क्योंकि छपकों के हित में यह वैक तत्कात ही वैकिंग तथा ग़ैर-वैंकिंग व्यापार महाजनो द्वारा त्रालग कराना चाहता था । साथ हा साथ यह भी श्रावर-यक था कि महाजनों की ऋधिकांश संख्या इस योजना को स्वीकार करे। परन्तु सभी महाजन ऐसा करने को तैयार न ये त्रीर श्रधिकांश महाजनों को नियम वद्ध किए विना योजना के सही श्रीर चालित परिगाम सम्भव नहीं ये । इस प्रकार महाजनों को कानून में न बाँधा जा सका। परन्तु आवश्यकता इस बात को है कि महाजनों को किसी प्रकार नियमबद्ध किया जाय श्रीर तभी कृषि साख चेत्र में श्रावश्यक सुधार हो सर्वेंगे।

दूसरा प्रयत्न जो रिंजर्च नैंक ने किया वह है महाजन द्वारा कृपि-उपज है विकय करने के लिए वित्त-सहायता देने का। १६३८ में वैंक ने स्वीकृत महा जनों के द्वारा कृतकों को उनकी कृपि-उपज की साख पर श्रिमम राशि उधा देने के लिए लिखे गए कृपि-विलों को तालिका-बंद वेंकों के द्वारा थोड़ी कटौती

रर पर ही कटौती करना स्वीकार किया जिससे कटौती की बचत का लाभ कृपकों को मिल सके ग्रीर वे ग्रपना माल वेचने तक ग्रावश्यक धन-राशि प्राप्त कर सर्वे । अब तक क्रुपक को महाजन से अत्यधिक व्याज-दर पर रूपया उधार त्तेकर श्रपनी उपज को विवश होकर महाजन के हाथ वेचना ही पड़ता था क्योंकि महाजन इस प्रकार अपने ऋण की वस्ली भी कर लेता था। वेचारे क्रपको का माल महाजन मन-माने भाव पर खरीद लेते थे । परन्तु रिजर्व बैंक ने यह निरुचय किया कि तालिका-वढ़ वैक रिजर्व वैक की कटौती दर से २% श्रधिक लिया करेंगे श्रीर महाजन २ प्रतिशत श्रधिक मिलाकर धन-राशि क्रपको को दिया करेंगे। इसका ग्रर्थ यह होता कि कृपको को रिजर्व वैक की कटौती-दर से केवल ४ प्रतिशत ग्राधिक व्याज-दर पर धन मिल सकता था भ्रौर वे महा-जनो के चंगुलसे बच सकते थे । परन्तु तालिका-नद्ध वैकोंने इसका विरोध किया क्योंकि वे महाजनों को कृपकों के लिए निश्चित दर पर ऋण देने के लिए वाब्य नहीं कर सकते थे। इस अमुविधा के कारण रिज़र्व वेंक ने इस योजना को स्थगित कर दिया । कृपको को वित्त-सहायता देने में रिज़व बैंक का श्रगला कृदम सहका-रेता-श्रान्दोलन में रहा। १४ मई १६३⊏ को रिज़र्य वैंक ने एक नई योजना बनाई जसके द्वारा सहकारी वैको को, जो छपि-साख का काम करते थे, रिजर्व वक से रुपया उधार लेकर क़्यको को बाँटने की सुविधा दी गई; परन्तु केवल एकही प्रान्तोय सहकारी ोंक ने इस योजना के श्रनुसार लाभ उठाया । २ जनवरी सन १६४२ को रिजर्व ाँक ने दूसरी योजना वनाई जिसमे रिज़र्व चैंक के कान्**न की धारा ११ (२)** (व) प्रीर ११ (४) (स) के अनुसार वैंक ने कृपि-उपज के विष्णन के लिए कटौती-र से १ % कम पर सहकारी बैंको को घन देना निश्चित किया जिससे वे कम याज-दर पर रुपया उधार दे सके। परन्तु वैकों ने इससे पूरा-पूरा लाभ न' ाठ।या श्रीर केवल एक ही प्रान्तीय सहकारी बैंक ने २% पर रिज़र्व बैंक से धन त्रेवा श्रीर फिर ५% पर गरीब कृपको को उधार दिया। सन् १६४४ में रंजर्व वैंक ने कृपि की वित्त-समस्या की भली भाँ ति समका और कृपकों को सल के समय में श्रावश्यक धन-राशि देने के लिए गत प्रण-पत्रों तथा व्यापार-त्रों को विशेष श्रपहार (कटौती ) देकर स्वीकृत करना निश्चय किया। परन्तु हिकारी वैंकों ने इस योजना से भी कोई लाम न उठाया श्रीर केवल निम्न धन-

राशि ही कुछ प्रान्तीय सहकारी बेंको ने प्राप्त की ग्रीर यह धन राशि कृपि-हिं के लिए बहुत कम रही।

> वर्ष धन-राशि (लाखों में) १६४१-४२ **६६:६** १६४२-४३ २७५:२५ १६४३-४४ ३१७:१५

मार्च १६४६ तक रिज़र्व वैक ने उत्तर-प्रदेशीय-सहकारी वैंक को तो १५% की एक विशेष छूट देकर ऋग देना र्स्व'कृत किया था।

रिजर्व वैंक कान्स की धारा ११ (४) (द) ग्रामी तक द्वांप साख के हित में कार्यान्वित ही नहीं हो सकी है। इस धारा का नियमानुसार उपयोग तब तह नहीं हो सकता जब तक कि देश में रिजर्ट्ड-गोदाम न हों। इस ग्रामाव कीप्रिं करने के लिए नवम्बर १६४४ में रिज़र्व वैंक ने एक ग्राज्ञा पत्र निकाला कि देश में रिजर्ट्ड-गोदाम त्थापित किए जाएँ जहाँ द्वांप उपज इद्दी की जाय; इस्ल ग्राप्त (Gradation) किया जाय तथा उनका समय समय पर निरीज्ञण्मी किया जाय। यह सोजा गया कि रिजर्ट्ड-गोदाम होने से वैंक कृषि को विच सहायता देने में ग्राधिक काम कर सवेगा। परन्तु ग्राभी तक हमारे देश में इस प्रकार के गोदाम नहीं बन सके हैं।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि हमारे देश में कृपि के लिए वित्त-सहायती का कोई उचित श्रीर संगठित प्रवन्ध नहीं है। श्रायर्थकता के समय कृपक विज्ञा होकर महाजन की श्रोर ही देखता है श्रीर वही उसकी श्रायर्थकताश्रों को पूर्ति कर पाता है। परन्तु अब तरह-तरह के कानृन बनने से साहूकारों श्रीर महाजनों की शिक्त कम होती जा रही है। सहकारिता-श्रान्दोलन की श्रमी में कोई अच्छी स्थिति नहीं है। इसके द्वारा कृपकों की वित्त-सम्बन्धी सभी श्राव रथकताएँ श्रच्छी तरह पूर्ण नहीं हो पार्ती। व्यापारिक वैंक केवल श्रल्पकालीन श्रग्ण ही दे पाते हैं श्रीर वह भी बहुत कम।

रिजर्व वैंक भी जैसा कि श्रमी कहा गया है, कृषि के लिए बहुत सीमित सहायता कर पाता है। श्रतः कृषि की वित्त-समस्या एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसे हल किए बिना कृषि श्रीर कृपक की उन्नति सम्भव नहीं। इस विपय में अरकार को श्रागे वढ़ कर काम करना चाहिए। श्रौद्योगिक वित्त कॉरपोरेशन की र्गेति कृपि-वित्त कारपोरेशन स्थापित करने चाहिएँ जो स्वयं कृपको को ऋगु दें तथा ऋग देनेवाली अन्य सस्थाओं को भी संगठित करें। गाँवों में प्रामीण बैंक त्थापित करने चाहिएँ जो लोगों से दाया जमा लेकर उन्हें बचत करना सिखाएँ तथा उनको ऋण देकर सहायता भी करें। सन्तोप की बात है कि ग्रामीण बैंक त्थावित करने के विषय में जॉच-पहताल करने के लिए सरकार ने प्रामीण है किंग-जॉच-कमेटी नियक्त की थी। कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है रत्तु खेद है कि इस कमेटी ने अपनी सिफारिशों में वैंक स्थापित करने के प्रस्ताव तो रक्ते हैं परन्त उनका उद्देश्य लोगों को केवल वचत सिखाना ही श्रांका गया है, ग्रामी हो ऋण देना नहीं। कहने का श्रर्थ यह है कि कमेटी ने बचत-योजना पर र्ग्नाधक ध्यान दिया है। परन्तु वित्त-समस्या को सुलभाने के कोई ठोस प्रस्ताव नहीं रक्खे हैं। कनेटी का कहना है कि "कृषि की वित्त समस्या को सुलभाने में काफी प्रयत्न करने की श्रावश्यकता है। इसमें समय ज़गेगा त्रोर दीर्घकालीन योजना वनाने की त्रावश्यकता होगी।" वास्तव मे बात तो ठीक है परन्त्र केवल इतना कहने से सन्तोप नहीं हो सकता । करने की बात यह है कि कृषि को वित्त-सहायता देनेवाली भिन्न-भिन्न मंस्थान्नों को मंगठित किया जाय तथा उनका कार्य-त्तेत्र भी बढाया जाय। इसके लिए निम्न उपाय अधिक हितकर सिद्ध हो सकते हैं:--

्र- कृपि-वित्त-कॉरपोरेशन स्थानित किए जाएँ। एक श्रिखल भारतीय कृ<u>ॅरपोरेशन हो</u> तथा राज्यों मे भी श्रलग-श्रलग कॉरपोरेशन वनाए जाएँ।

्रेस्हिकारी त्रान्दोलन की स्थित नुधार कर उन्हें कृपकों के श्रिधिक समीप लाया जाय। सहकारी सिमितियों की संख्या वढ़ाई जाय तथा उनके साधनों मे भी कुछ बढ़ोत्तरी की जाय।

- ३. साहूकार श्रीर महाजनों पर कुछ प्रतिवन्ध लगा कर उन्हें केन्द्रीय चैंक के नियंत्रण में लाया जाय जिससे वे मनमानी व्याज-दर वसून न कर सके । उनकी कार्यप्रणाली सीधी श्रीर सरल बनाई जाय ।
  - ४. रजिस्टर्ड गोदाम स्थापित किए जाऍ तथा नाप-तौल का एकसा

प्रवन्ध हो। यदि ऐसा होगा तो व्यापारिक चैंक अधिक मात्रा में कृषि की सहायता करने लगेंगे।

- प. प्रामीण वेंक स्थापित किए जाऍ, जो न केवल लोगों से राशि ही जमा करें वरन् उनकी सहायता भी करें।
- ६. रिजर्व वैक के कृषि-विभाग को धन-राशि देकर एक कोप बनाया जाय जिसमें से वह कृषि की सहायता कर सके।

यदि ये सुभाव काम में लाये जाएँ तो कृषि की श्रवस्था बहुत कुछ सुधर सकेगी।

# १०---भारत की पशु-समस्या

हमारे कृषि-प्रधान देश मे पशुच्रो की उन्नति एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर कृपि श्रीर कृपक की उन्नति ही नहीं वरन् सम्पूर्ण देश-वासियों का जीवन-स्तर तथा देश भर की भावी उन्नति निर्भर है। भारतीय कृपि श्रादि-काल से बैलो पर श्राश्रित रही है-वैलो की सहायता से खेतो की जुताई, बुवाई तथा फसल काटने का काम होता है। कुत्रों से पानी निकालकर सिंचाई करने के काम मे बैल ही काम ज्ञाते हैं। दूध घी का व्यापार पशुत्रों के स्वास्थ्य तथा उनके रहन-सहन के स्तर पर निर्भर है। ऊन के लिए भेड-बकरी राष्ट्र की सम्पत्ति कही जाती हैं। इस प्रकार कृषि, उद्योग एवं व्यापार तीनो की समृद्धि भारत जैसे कृपि-प्रधान देश मे पशुत्रों की उन्नति पर ही निर्भर है। परन्तु खेद का विषय है कि हमारे देश ने इस समस्या की ग्रोर ग्रमी तक ग्रावश्यक ध्यान नहीं दिया गया है। पिछले दस-वारह वर्षों में तो सरकार ने कभी देश म पशुग्रो की गणना भी नहीं की जिससे वस्तुत्थिति का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त किया जा सके 1-पशु-गणना के श्रभाव में यह कहना श्रसम्भव है कि हमारे देश मे पशुत्रों की संख्या क्या है; उनका रहन-सहन कैसा है ? सामान्यतः पशु दुर्बल श्रीर रोगी क्यों है ? श्रादि, श्रादि । १६४० में एक बार एक छोटे पैमाने पर पशु-गणना करने का प्रयत्न किया गया था परन्तु उस समय भी देश भर की पशु-गण्ना न की जा सकी। उत्तर प्रदेश श्रीर उडीसा राज्यों में उस समय पशु-गणना न हो सकी। श्रतः किसी भी प्रकार से सम्पूर्ण देश की पशु संख्या के विषय मे जानना दुर्लभ है। एक विशेषज्ञ ने श्रपनी एक पुस्तक मे १६४० श्रीर १६३५ की पशु-गणना के श्राधार पर लिखा है कि उस समय देश भर में कुल मिलाकर लगभग १८,६०,००,००० पशु थे। उन्होंने उनका यह व्यौरा दिया है।

भेंस-गाय ४,५०,००,००० घोड़े-खच्चर २२,००,००० भेड ४,७०,००,००० सूत्रर २७,००,००० वकरी ४,८०,००,००० इन ब्रॉकडों के ब्राधार पर ब्रनुमान लगाया गया था कि कृषि के काम में ब्राने वाली भूमि के प्रति १०० एकड़ के च्लेबफल में पशुब्रों का घनत्व इस प्रकार था।

> मैल २२.१ भैस ७ गाय ६७ स्त्रप्र ६ मुर्गी २६.३

ग्रन्य देशां को देखते हुए पशुत्रां का घनत्व हमारे देश में बहुत ग्रिधिक है श्रीर चिन्ता का विषय भी है। गत वर्ष में लखनऊ मे श्रायोजित संयुक्त राष्ट्र की न्वाब और ऋषि कान्क्रोंस में भाषण् देते हुए सरदार दातार<u>सिह ने स</u>ण्ड किया था कि देश भर में पशुत्रों की कुल संख्या लगभग १७,६०,००,००० है। इन ग्रांकड़ो ने ग्राधार पर प्रति १०० एकड़ कृषि भृमि ( जो प्रति वर्ष कृषि के लिए बोई जाती है ) के हिस्से में लगभग ७५ पशु श्राते हैं जबकि हालैयड में प्रति १०० एकड़ के च्रेत्रफल मे ३८ पशु तथा मिश्र मे २५ पशु हैं । हमारे देश ः में रशु-संख्या जन-सख्या का कोई ५५% है। इस प्रकार भोजन के लिए जन ; श्रीर पशु—दोनो बुरी तरह से श्राश्रित हैं। जन, पशु तथा भूमि में एक प्रकार का सवर्ष-सा चल रहा है श्रीर आज, जबिक हमारे देश में खाय संकट है, इस समस्या का महत्व श्रीर भी श्रधिक वढ़ जाता है। जन-संख्या तो पेट भर भोजन पाती ही नहीं, पशु भी भूखे श्रीर प्यात रहते हैं। वर्तमान परित्थिति में पशुत्री को पेटभर चारा नहीं मिलता और देश के अनेक भागों से चारे के अकाल के समाचार प्रति दिन मिलते रहते हैं। गत वर्ष गुजरात श्रौर राजस्थान के कुछ भागों में चारे का वहुत अभाव रहा जिससे सैकड़ो पर्यु मर गए। आज भी राजस्थान में चारे की कमी है। इससे पशुद्र्यों की निम्न श्रेणी के द्र्याहार पर जीवन निताना पड़ता है जिससे पृशुक्रों में रोग फैलते हैं क्रीर उनकी नस्ल गिरती जाती है। न वे कृषि के उपयोग के रहते हैं श्रीर न उनसे श्राहार प्राप्त क्या जा सकता है। आज भी हमारे देश में सैकड़ो की संख्या मे पशु तपेदिक, कोढ़ तथा श्रन्य रोगों में फॅंसे हुए हैं। कोन्र्-इन्स्टीट्यूट में शोध करके बतलाया गया है कि पशुश्रों के दुर्वल श्रीर रोगी होने का मुख्य कारए उन्हें भोजन की कमी तथा पौष्टिक आहार का स्त्रभाव है। परन्तु जैसे-जैसे पशुस्रो की न्स्त विगइती जाती है तैसे हो तैसे कृपका को श्रिधिक संख्या मे पशु रखने की श्रावश्यकता होती है। इस प्रकार पशु-समस्या एक कुचक मे फॅसती चली जा रही है। श्राज से लगभग २० वर्ष पहिले कृषि के शाही कमीशन ने श्रपनी श्रिपोर्ट में व्यक्त किया था:—

''िकसी भी जिले में पशुत्रां की संख्या वैलो की स्थानीय आवरयकतात्रों पर निभर रही है। कुशल पशुत्रां के पालन-पोषण की परिस्थितियां जितनी खराव होती हैं उतनी ही अधिक संख्या में पशु रखने की आवश्यकता होती जाती है। और जैसे-जैसे पशुत्रां की संख्या बढ़ती है तैसे-तैसे उनका स्वास्थ्य, नस्ल तथा कार्यचमता कम होती जाती है।"

इस प्रकार यह निश्चित है कि जैसे जैसे पशुत्रों की सख्या बढ़ती जाती है तैमे-तैसे उनकी कार्यच्रमता कम होती है श्रीर उनकी नस्ल बिगड़ती है। कृषि-भूमि पर दबाव पड़ने के कारण श्रव्य के श्रभाव में चारे की भो कमी होती हैं श्रीर चारे की कमी के कारण पशु हल्के, होटे तथा रोगी हो जाते हैं। पशुत्रों की सम्या बढ़ने से खाद्य वस्तुश्रों की कमी होने लगी है क्योंकि जनसंख्या के साथ-साथ पशु-सख्या का दबाव भी भूमि पर बढ़ गया है। स्खा के समय में पशुश्रों को जगलों में चराया जाता है जिससे जंगलों की उपज भी कम होती जाती है। जैसे-जैसे पशु निर्वल तथा रोगी होते गए हैं तेसे-तेसे वे कृषि कार्य को कुशलता से नहीं कर पान श्रीर कृषि की उपज कम होती जाती हैं।

हमारे देश की पशु-सख्या श्रावश्यकता से बहुत श्रिधिक है। बिहार-उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा मद्रास से प्रति १०० एकड़ भूमि-चेत्र मे क्रमानुसार ८६, ४२ तथा ७५ पश् हैं जबिक हालैंग्ड, मिश्र, चीन तथा जापान मे क्रमानुसार २८, २५, १५ श्रीर ६ हैं। इससे ज्ञात होता है कि हमारे यहाँ पशु संख्या का पनत्व कितना श्रिधिक है। हमे ६ एकड़ भूमि पर एक जोड़ी बैल रखने पड़ते हैं जबिक मिश्र मे प्रति १०० एकड़ पर ३ बैलों को रखना पड़ता है। १६३८-३६ में पंजाब मे श्रनुमान लगाया गया था कि एक महीने मे श्रीसतन १७ दिन बैलों को कोई काम नहीं रहता श्रीर वे निठल्ले रहते हैं। श्रावश्यकता इस बात की है कि देश के उत्पादन-स्तर को कम किए बिना तथा प्राम्य-यातायात के साधनों को भंग किए बिना श्रावश्यकता से श्रिधक पशुश्रों को कम करके

कृषि भूमि के नंतुलन में ले आना चाहिए। परन्तु जब तक देश भर में पशु-गणना न हो यह कहना कटिन है कि कितने पशु अनावश्यक हैं। देश के विभाजन ने पहिले अनुमान लगाया गया था कि है पशु अनावश्यक हैं। वह बात पशुगणना करके निश्चित कर लेनी चाहिए। पशु समस्या की हल करने के निम्न उपाय हो सकते हैं:—

- ्रें देश भर की पशु गगाना करके पता लगाया जाय कि भिन्न-भिन्न प्रकार के किनने पशु देश ने हैं। उनमें ने कितने श्रसमर्थ हैं श्रीर कितनों की विरोप रोग श्राटि हैं। इस गगाना से यह पता लगाया जा सकेगा कि साधनों की दृष्टि से किनने पशु देश में श्रावश्यक हैं।
- २. पशुत्रों का ग्रंशक (Gradation) किया जाय जिससे उनकी नत्त मुधारने की कोई योजना बनाई जा सके।
- ३. पणुत्रों की नहल मुधारी जाय । इस काम में सरकार को आगे बढ कर काम करना चाहिए । जितने भी दुरे, रोगी तथा खराब नहल के पणु हों उनको निंग-हीन कर देना चाहिए । वृचङखानों में भी यह देखना चाहिए कि अच्छे और त्वस्थ पणु न काटे जाएँ परन्तु साथ ही साथ अपने चर्म-व्यागार को हिए में रखना चाहिए । कही ऐसा न हो कि देश का चर्म-व्यागार कम हो जाय । सरकार ऐसे पणुशाला बनाए जहाँ असमर्थ तथा रोगी पणु रह सर्कें । अन्य पणुत्रों के साथ इन्हें न छोड़ा जाय ।
- ४. भिन्न-भिन्न प्रकार के दो नर और मादा पशुश्रों को पशु-संस्था बढ़ाने से रोका जाय। इस प्रकार नस्ल विगडने का भय रहता है। परन्तु इसमें किटनाई हो सकती है क्योंकि हमारे देश में अच्छे सॉड नहीं है। सरदार दातारिसह ने लखनऊ कान्फ्रेंस में कहा था कि हमें १०,००,००० सॉड़ों की त्रावश्यकता है जबकि हमारे पास केवल १०,००० सॉड़ हैं। क्रॉस ब्रीडिंग को रोकना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कृषि-मंत्री एम० ए० शेरवानी ने लखनऊ में कहा था कि Cross breeding हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा। दूसरे, यह खर्चोला भी बहुत है। इसने जानवरों का स्वास्थ्य गिरता है तथा उनमें रोग फैलते हैं। तीसरे, क्रॉस बीड करने वाले पशुत्रों को जितना श्रच्छा

त्राहार चाहिए वह हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं। त्रातः क्रॉस ब्रीडिंग की, जहाँ तक हो सके, रोकना चाहिए।

५. हमारे देश मे पशुत्रों की एक वड़ी समस्या उनके लिए चारे का श्रभाव रहता है। हम, श्रगर वास्तव में देखा जाय तो, श्रावश्यक चारे का है भाग भी श्रच्छी तरह नहीं पदा करते। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह श्रावश्यक है कि भूमि की कृषिकरण योजना में नई भूमि को तोडकर चारा पैदा किया जाय। चारागाहों को सुरिक्त रखने का प्रवन्ध हो। चारे को सग्रह करके रखने की मुविधाएं हो तथा साल में दो वार चारे की फसल की जाय। चारा उगाने का काम गाँवों की पंचायतों को सौपा जा सकता है। ये पंचायत गाँव के श्रास-पास की वेकार भूमि पर चारा पदा करने का प्रवन्ध करें। यदि यह प्रश्न हल हो गया तो पशुश्रों का स्वास्थ्य श्रीर कार्यक्तमता में श्रावश्यक वृद्धि होगी।

६. पशु-चिकित्सा का भी प्रवन्ध हो । इसके लिए गाँवो में पशु-चिकित्सालय हो जहाँ पशुपतियो को चिकित्सा का लाभ मिल सके । पशु-रोगो की शांध के लिए विशेपज्ञों का प्रवन्ध करके शोध-केन्द्र खोले जाएँ ।

७. पशु-संख्या के वनत्व को मंतुलन मे लाया जाय। ग्रिधिक धनत्व वाले प्रदेशों से कम धनत्व वाले च्लेत्रों में पशुश्रों को मेजा जाय। इस के लिए सरकार पशुशाला तथा डेरी फार्म खोलने का प्रबन्ध करे।

द्र. सरकारी सॉइ-घर खोले जाऍ। इनमे श्रच्छी-श्रच्छी नस्ल के सॉड हो श्रीर ये सॉइ श्रावश्यकता के समय पशुत्रों की संख्या बढ़ाने मे योग दें।

यदि ऐसा किया गया तो देश की पशु-समस्या इल हो जायगी श्रीर कृषि, कृषक तथा जनता को भी श्रावश्यक लाभ होगा। कृषि-प्रधान देश की समृद्धि पशु-सम्पत्ति पर निर्भर होती है। श्रतः कृषि को उन्नत बनाने के लिए कृपक को सुखी करना होगा श्रीर कृषक का सुख पशु-सम्पत्ति पर निर्भर है।

## ११ --- कृषि-आयोजन की आवश्यकता ?

भारतीय कृषि की नई-पुरानी समस्यात्रों का वर्णन पीछे किया जा चुका है। इमारी कृपि में कुछ ऐसी ऋमुविधाए, ब्रडचने तथा कठिनाइयाँ हैं जिन्हें स् करना इतना सरल नहीं है जितना प्रायः समक्ता जाता है। इन कठिनाइयों के कारण ही देश के कृपि-साधनों का पूरा-पूरा विदोहन नहीं किया जा सका है जिनसे मूमि की उत्पादन शक्ति कम हो गई है तथा उत्पादन-व्यय बहुत बढ़ गया है। इन दानो कारणों ने हमारे छुरक तथा समूचो प्रामीण जनता। गरीबी में प्रसित होती जा रही है। ग्रन्तु ! कृषि सम्बन्धी समत्यात्रों को श्रलंग-ग्रज्ञा करके नहीं सुलभाया जा सकता। इसके लिए तो सर्वोङ्ग पूर्ण कृषि-योजना की ग्रावर्यकता है जिसके ग्रनुमार काम करते हुए कृपि-साधनो का पूरा-पूरा विदो-हन किया जा सके तथा उत्पादन व्यय कम करके क्रुपको की आय बढ़ाई जा सके श्रीर इस प्रकार उनका जीवन-स्तर कॅचा उठाया जा सके । राष्ट्रीय श्रार्थिक ग्रायोजन के किसो भी प्रोशाम में कृषि-उन्नति तथा कृषि सम्बन्धी उद्योग-धन्धी के विकास को स्वने पहिला त्यान मिलना चाहिए । ग्रार्थिक ग्रायोजन का ग्रयं यह है कि देश की उत्पादक शक्तियों का इस प्रकार प्रयोग किया जाय कि जिमसे ममित्ति का उत्पादन बढ़े, वितरण में मुधार हो तथा जिसते सामान्य जनना का जीवन-स्तर ऊँचा बनाया जा सके । यही नहीं, श्रायोजन करते समय ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि प्रत्येक देशदासी को काम करने के समान श्रवसर मिल सर्के श्रीर सम्य समाज के श्रन्तर्गत उसकी न्यूनातिन्यून श्रावश्यक ताएँ पूरो हो सर्के । राष्ट्रीय ब्रायाजन-समिति ने ब्रयनी योजना में देश की कृषि श्रीर कृपक को मुख्य त्थान दिया था। त्रायोजन करते समय केवल श्राधिक जीवन-स्तर के विषय में नहीं वरन् सांस्कृतिक, श्राध्यात्मिक तथा मानवीय पद की श्रोर मो विशेष ध्यान देना चाहिए। योजना के लच्च श्रौर उद्देश्य योजना कार्यान्वित करने से पहिले ही निर्धारित कर लेने चाहिएँ । हमारे देश के कृषि-श्रावोजन में निम्नलिखित वातों को श्रवश्य ध्यान में रखना पड़ेगा :--

- र्श. कृपि हमारे देश का मुख्य व्यवसाय है ग्रीर रहेगा। श्रतः इसको विशेष स्थान देना चाहिए। त्रायोजको को देश की प्रामीण जनता के श्रार्थिक ग्रीर सांस्कृतिक विकास की ग्रीर विशेष घ्यान देना चाहिए। कृषि के साथ-साथ तत्सम्बन्धी उद्योग-धन्धो को उन्नत करने का प्रयत्न भी करना चाहिए जिससे कृपक श्रपने खाली समय में इन उद्योगों में काम करके श्रपनी श्राय बढ़ा सके।
- २. कृषि व्यवसाय में पूँजी की व्यवस्था होनी चाहिए। कृषको को वचत करना सिखाने के लिए सहकारी वैंक होने चाहिएँ ग्रीर यदि ग्रावश्यकता पड़े तो विशेष प्रकार की साख-संस्थाएँ भी स्थापित करनी चाहिएँ जहाँ लोग ग्रपनी वचत जमा कर सकें तथा जहाँ से वे ऋण भी ले सकें। कृपको को दिए जानेवाले दीर्घकालीन ऋणो पर ४ प्रतिशत से ग्राधिक तथा ग्रन्य ऋणो पर ६ प्रै प्रतिशत से ग्राधिक वयाज नहीं होना चाहिए। रिजर्च बैंक को कृषि ग्रीर कृपको से सीधा सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।
- ३. कृषि-योजना मे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे देश में आर्थिक विषमता दूर होकर सन्तुलन उत्पन्न हो। हमारे देश के वर्तमान आर्थिक-सगठन में अधिकाश जनता कृषि पर अवलम्बित है और बहुत कम लोग उद्योगों, यातायात तथा अन्य व्यवसायों पर आश्रित हैं। योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे कृषि पर पड़ा हुआ भार कम हो। कृषि-क्रियाओं मे ऐसे सुधार होने चाहिए कि जिससे जन-बृद्धि के साथ-साथ कृषि-उत्पादन भी बढ़ता जाय। सहायक उद्योग धन्धे भी स्थापित होने चाहिए जहाँ कृषि पर आश्रित लोग काम कर सकें।
- ४. नई भूमि को तोड़कर उसे छुपि के काम मे लाना चाहिए। विना भूमि ,का छुपिकरण किए खाद्य तथा छन्य पदार्थों का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। सरकार यह काम कर रही है परन्तु इससे भी छुधिक काम की छावश्यकता है।
- ५. सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसके अन्तर्गत सिंचाई के नए-नए साथन बनाए जाएँ तथा पुराने साधनों को विकसित किया जाय। सरकार को इस विपय में क्रुपकों के लिए सिंचाई के साधन बढ़ाने में धन तथा यात्रिक सहायता देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

- ६. मूमि-इपवस्था तथा कृष्णिकियात्रों में ऐसे परिवर्तन किए जाने चाहिए जिससे कृषक स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सके। उसे किसी बाह्य शक्ति पर आशित न रहना पड़े। इसका अर्थ यह है कि जिस बायु मराइल में आज हमारे कृष्ण जीवनपायन करते हैं उस बायु मराइल में ही सुधार कर देना चाहिए।
- ७. कृषि-भूमि का इस प्रकार वितरण होना चाहिए कि जिससे खाद्य-पदारें तथा अन्य कच्चा माल सतुन्तन के साथ आवश्यकतानुसार उत्पन्न किया व सके। देश के विभावन से उपजाऊ मृमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकित्तार में चले जाने से हमें कच्चे माल की बहुत कमी हो गई है। कृषि-योजना में कर्चे माल के मामले में देश को स्वतन्त्र बनाने का आयोजन होना चाहिए। गर्हा खेती करने के साधनों का प्रयोग किया जाय। आधुनिक वैज्ञानिक यन्त्रों के प्रयोग किया जाय। उत्तम प्रवार के बीजों का प्रयोग हो तथा पर्याप्त और रासायनिक खाद लगाई जाय। इन उपायों से कृषि की उपज बढ़ने लगेंगी सरकार को उपक के लिए इन सब बस्तुओं की मुविधाएँ देकर उसके हाथ मर्क वृत्त करने चाहिएँ।
- द्रापि श्रायोजन में सिंचाई के तिए पानी प्राप्त करने के प्रयत्न तण शोध होने चाहिएँ। जिन त्यानों में सिंचाई श्रावर्यक है वहाँ जल-साधनों ने नियन्त्रित करके उचित रूप से काम में लाने का प्रवत्य करना श्रावर्यक है। देश में श्रमेक ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पानों के श्रमाव के कारण भूमि से निल्दुल काम ही नहीं जिया गया है। राजत्यान में यदि सिंचाई का प्रवत्य किया जाप तो वहाँ की भूमि सचमुच ही सोना उगल सकती है, परन्तु सरकार ने इस श्रीर प्रभावशाली करने नहीं उठाया है। यदि योजना बनाकरें नलें-दूर्य बनाए जाएँ श्रीर किसी भी प्रकार एक नहर का प्रवत्य किया जा सके तो राजस्थान की भूमि देश के श्रिकांश भाग को श्रक दे सकती है। बहुनुखी जल-योजनाएँ तो कार्यान्वित हो रही हैं परन्तु छोटी-छोटी योजनाश्रों को भी कार्यान्वित करना चाहिए। त्यानोय श्रीर छोटी-छोटी सिंचाई की योजनाएँ गाँव-पंचायतों को सोंप दी जानी चाहिएँ जिससे वे स्थानीय श्रावर्यक्वाश्रों के श्रनुसार उनका प्रवत्य कर सकें।
  - E. मूर्मि-स्तर तथा जंगनों को सुरिच्चित रखने का दायित्व सरकार की

ग्रपने ऊपर लेना चाहिए । देश भर की भूमि की जॉच-पडताल करके यह पता लगाना चाहिए कि कितनी भूमि कृषि-योग्य होते हुए भी कृषि के काम मे नहीं श्राती । ऐसी भूमि को कृषि के काम मे लाने का काम बहुत ग्रावश्यक है । जंगलों का विदोहन करके उन्हें सुरिच्चित रखना भी श्रावश्यक है । जिनने भी व्यक्तिगत जंगल हो उन सबको सरकार को श्रपने ग्रधीन कर लेना चाहिए । सरकार ऐसी वन-नीति बनाएँ जिससे जगलों का श्रिधकाधिक उपयोग हो सके।

१०. कृषि-मजद्रों की स्थिति सुधारने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इन मजद्रों का शोपण वन्द करके इन्हें सामाजिक-सुरत्ता-योजना का लाभ देना आज बहुत आवश्यक हैं। न्यून्यातिन्यून मजद्री का प्रवन्ध करके इनके जीवन-स्तर को उठाने का प्रश्न आज बहुत महत्त्वपूर्ण हैं।

११. कृषि-जन्य वस्तुग्रो के यातायात की सुविधाएँ देकर उन्हें मिएडयो में वेचने का प्रवन्ध करने की व्यवस्था कृषि-योजना मे अवश्य होनी चाहिए। आजकल इन बातो की बहुत असुविधाएँ हैं। इसके लिए योजना में संचालित-वाजार (Regulated Markets) स्थापित करने चाहिएं। कृपको को मिएडयो के भाव समय-समय पर मिलते रहे। इसकी भी व्यवस्था योजना में करनी चाहिए।

१२ योजना-श्रिषकारियों को एक निश्चित मूल्य-नीति निर्धारित करनी चाहिए जिससे कृपक न्यूनातिन्यून तथा श्रिषकाधिक मूल्यों की सीमाएँ जानता रहे। सरकार को चाहिए कि वह कृपि-पदार्थों का मूल्य स्थायी बनाने का प्रयत्न करे। न्यूनातिन्यून तथा श्रिषकाधिक सीमाएँ निश्चित की जाएँ ग्रीर फिर सरकार देखे कि इन सीमाश्रों से नीचे या ऊपर मूल्यों का उच्चावचन न हो। कृपि की उन्नति के लिए मूल्यों का संचालन एक नितान्त श्रावश्यकता है। मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए जाएँ कि जिससे कृपक खाद्यान तथा श्रन्य कच्चा माल सभी वस्तुएँ उपजाता रहे। कही ऐसा न हो कि खाद्यान के भाव श्रिष्वा-कृत कॅचे हो या श्रन्य वस्तुश्रों के भाव ही कॅचे हो। यदि ऐसा हुश्रा तो कृपि-उत्पादन श्र्यूरा रहकर एक-पन्नी बन जायगा। कृपि उत्पादन में संतुलन कृपि-उत्पादन श्र्यूरा रहकर एक-पन्नी बन जायगा। कृपि उत्पादन में संतुलन

र्वे ३. योजना मे एक ऐसी व्यवस्था भी होना चाहिए कि जिसके श्रनुसार

ग्रामीण जनता को शिद्धा तथा संस्कृति संग्वन्थी सुविधाएँ प्राप्त होती रहें। योजना के ग्रंतर्गत शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक लद्द्य श्रवश्य होने चाहिएँ। गाँवों में ग्रान्वार्य शिद्धा प्रणाली ग्रारम्भ हो ग्रौर ग्रावश्यकतानुसार माध्य-मिक तथा उच्च शिद्धा का भी प्रवन्ध किया जाय। ग्रामीण शिद्धा का श्रायोजन इस प्रकार हो। क उसमे शार्शिरक श्रम को यथेष्ट स्थान मिले ग्रौर विद्यार्थी प्रत्येक शारीरिक श्रम के योग्य वन सके। इसके लिए विश्वविद्यालय कंमीशन के सुमाव दहुत उपयंशी हैं कि देश में ग्राम्य-वश्यवद्यालय खोले जाएँ। सरकार को इस ग्रेर डील नहीं करनी चाहिए। कहने का ग्रंथ यह है कि शिद्धा द्वारा देशवासियों के दृष्टिकेंगा में मृत परिवर्तन करके ही कृष्यि को उन्नत बनाना सम्भव है। इसके लिए एक बृहद् योजना बननी चाहिए।

छपि ग्रायोजन का लच्य ऐसा होना चाहिए कि जिससे छपि ग्रीर उद्योग दोनों में सत्तन उत्पन्न करके देश के मानवीय और भौतिक साधनों का अधिक ने श्रधिक विदोहन किया जा सके । कृषि के विकास के साथ-साथ छोटे श्रीर वहे दोनो प्रकार के उद्योगों को प्रोत्माहन मिलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छापे श्रौर उद्योग एक दूसरे के पूरक व्यवसाय है श्रौर एक की उन्नति दमरे के विकास पर ग्राश्रित है। कभी-कभी कहा जाता है कि कृषि श्रीर उद्योग दोना में से किसी एक को ही उन्नत किया जा सकता है श्रीर किसी एक के विकास को ही पर्यात पूँजी मिल सकती है इसलिए किसी एक का ही विकास होना चाहिए। परन्तु यह दृष्टिकोगा विल्कुल गलत है। दोनो का ही विकास श्रावश्यक है परन्तु यह तभी हो सकता है जब कि कोई संगठित योजना बने । कृपि ग्रौर उद्योगों में होने वाली प्रतियोगिता को रोक कर ऐसा प्रवन्ध किया जाय कि जिससे उत्पादन, उपभोग, पूँजी, विनियोग त्र्यादि सभी के लच्य निर्घारित करके उन्हें प्राप्त करने की दीर्घकालीन ग्रीर ग्रल्यकालीन योजनाह बनाई जा सकें । लद्दय बनाकर निश्चित समय में उन्हें प्राप्त करने के पूरे-पूरे प्रयत्न होने चाहिएँ। इस श्रोर रूस का उदाहरण हमारे सामने हैं जहाँ पैन-वर्षीय योजनाएँ बनाकर विकास होता रहा है । योजना सरकार बनावे परन्तु उस योजना के साथ जनता की स्वीकृति तथा सहयोग होना चाहिए क्योंकि बिना जन-सहयोग के कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती।

# १२--पंचवर्षीय-योजना में कृषि का स्थान

योजना कमीशन ने हमारी कृषि का महत्व समक्त कर अपनी 'पंचवर्षीय योजना' में इसको विशेष स्थान दिया है। कमीशन ने शीव्रगति से दहने वाली हमारी जनसंख्या को दृष्टि मेरखते हुए ऐसी व्यवस्था की है कि जिससे खाद्यान्न तथा कच्चे माल की माँग और पूर्ति में संतुलन बनाया जा सके। गत कुछ वर्षों से हम अन्न के मामले में विदेशों पर निर्भर रहे हैं परन्तु इस प्रकार किसी देश का काम सदैव नहीं चल सकता। अतः योजना के अन्तर्गत देश को आत्मिनर्भर सनाने की व्यवस्था को गई है। योजना के अनुसार कृषि-विकास पर अगले पाँच वर्षों में इस प्रकार राशि व्यय की जायगी:—

|                            | (करोड़ रूपयों में)   |                         |  |  |  |  |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|--|--|--|--|
|                            | दो वर्षों में मिलाकर | पाँच वर्षी मे मिलाकर    |  |  |  |  |
|                            | ( १९५१-४३ )          | ( १६४१-४६ )             |  |  |  |  |
| <b>कृ</b> पि               | ६०•८                 | १३६°६                   |  |  |  |  |
| पशु व्यवस्था, पशु चिकित्सा |                      |                         |  |  |  |  |
| तथा डेरी-स्थापन            | <b>ξ</b> *૭          | २२•५                    |  |  |  |  |
| वन                         | ₹•₹                  | <b>'</b> ० १            |  |  |  |  |
| -सहकारिता-विकास            | Ę                    | <i>७•</i> २             |  |  |  |  |
| मछली उद्योग                | ४.४                  | <b>አ</b> •አ             |  |  |  |  |
| ग्राम्य विकास              | 8.0                  | १०६                     |  |  |  |  |
| योग                        | <u> </u>             | ₹ <i>E</i> <b>१</b> ° ७ |  |  |  |  |
|                            |                      |                         |  |  |  |  |

योजना के अन्तर्गत कमीशन ने अपने लच्य इस प्रकार निर्धारित किए हैं कि पाँच वर्ष के पश्चात् योजना पूर्ण होने पर ७२,००,००० टन अधिक अन्न; २१,००,००० अधिक पटसन की गाँटें; १२ लाख अधिक रूई की गाँटें; २,७५.००० टन निनहन ग्रीर ६,६०.००० टन ग्राधिक नीनी उत्पन्न हो सकेगी। इन नच्यो का ब्यौरा प्रत्येक राज्य में ज्ञलग ज्ञलग इस प्रकार दिया गया है—

| ( हजारों में )  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| श्रन            | पटसन                                                               | रुई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | तिलहन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | चीनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|                 | ४०० पेंड की                                                        | ं ३६२ <b>पैं</b> ड तौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| टनों में त      | रोल में गाँडों ने                                                  | की गाँठी में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रनों में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | टनों में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| <del>३</del> ११ | <del>አ</del> ጸ₀                                                    | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| ≖ક <b>દ</b>     | a 3,5                                                              | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ८.४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| ३६ ७            |                                                                    | १६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ६३.०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| ક્ષ્યુહ         | ***                                                                | १२⊏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २७.०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| ⊏३४             | •••                                                                | २१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १४२.०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ৬৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| રૃદ્ય           | २००                                                                | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| ६५०             | •••                                                                | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| <b>≈</b> ∘∘     | \$\$¢                                                              | ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६१.०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| ७३७             | 900                                                                | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| ६३३             |                                                                    | 5-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| ३००             | •••                                                                | ६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | દે•ત                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| १५६             |                                                                    | . ७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 388 F           | ***                                                                | ५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| ⊏६              | •••                                                                | હયૂ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| १३              |                                                                    | १५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १५.०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| १४१             | •••                                                                | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| में २६०         |                                                                    | १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| ७२०२            | २०६०                                                               | १२००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>≨0</i> Ã.∘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u></u><br>ξεο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|                 |                                                                    | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|                 | 三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三 | श्रञ्ज     पटसन       ४०० पाँड की       टनों में ताँ ता में गाँठों ने       ३११     ४४०       ३६०     ३६०       ३४७        ३४७        ३५०        ६५     २००       ६५        ३००        ३००        ३००        ३००        ३००        ३००        ३००        ३००        ३००        ३००        ३००        ३००        ३००        ३००        ३००        ३००        ३००        ३००        ३००        ३००        ३००        ३००        ३००        ३००        ३००        ३००        ३००        ३००        ३००        ३००        ३००        ३०० | ४०० पींड की ३६२ पींड ती  हों में तों को में गाँठों में की गाँठों में  ३११ ४४०  ३६० १६८  ३६०  ३६७  ३६५ २००  ६६५ २००  ६६५ २००  ६६५ २००  ६६५ २००  ६१० ४६  ८६५ २००  ६१० ४६  ८६७ ७००  ६१३  ३१५६  ३१५६  ६१  १५६  १५६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६  १६६ | स्त्र पटसन रूई तिलहन  ४०० पींड की ३६२ पींड तौल  टनों में तौल में गाँठों ने की गाँठों में टनों में  ३११ ४४०  ३११ ४४० ८.५  ३६० १६८ ६३.०  ३५७ १६८ ६३.०  २६५ २०० १५८ १५२.०  ६५० ७६  ६५० ७६  ६५० १६८ ६१.०  ६५० १६८ ६१.०  ६५० १६८ ६१.०  ६५० १६८ ६१.०  ६५० १६८ ६१.०  ६५० १६८ ६१.०  ६५० १६८ ६१.०  ६५० १६८ १५.०  ६५० १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६  ६४ १५६ |  |  |

इससे ज्ञात होता है कि योजना कमीशन ने श्रपना दृष्टिकोण कितना विस्तृत बनाया है श्रीर कितनी व्यापक योजना तैयार की है। देश के प्रत्येक भाग में कृषि के विकास की व्यवस्था की गई है। इन लच्यों को प्राप्त करने के लिए कमीशन ने सिंचाई को विवसित करने, खाद तथा श्रन्य दैज्ञानक साधनों का प्रयोग करने, टत्तम वोटि के बीज प्रयुक्त करने तथा भूम के वृत्वीवरण की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था का व्यीरा इस प्रकार है—

|                                               | श्रधिक क्षेत्र जो | श्रधिक श्रन्न-उत्पादन |  |  |  |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|--|--|
| ₹.                                            | योजना केश्रनुसार  | जो योजनानुसार         |  |  |  |
| 950                                           | प्रयुक्त हागा।    | ं बढ़ेगा ।            |  |  |  |
|                                               | ( ००० एकड़ )      | (००० टन )             |  |  |  |
| <ol> <li>बडी-वडी सिंचाई योजनात्रों</li> </ol> | २,२७२             |                       |  |  |  |
| २. छोटी-छोटी सिचाई योजनात्रो                  | १,६३२             |                       |  |  |  |
| <ol> <li>भूमि-सुघार तथा वृषीकरण की</li> </ol> |                   |                       |  |  |  |
| योजनाश्रो द्वारा                              | ७,४०५             | १,५,२४                |  |  |  |
| ४ खाद तथा ग्रन्य रनायनिक                      | पदार्थों          |                       |  |  |  |
| के प्रयोग द्वारा                              | •••               | ሂ二४                   |  |  |  |
| ५ उत्तम कोटि के बीन-वितरस                     | की                |                       |  |  |  |
| योजना द्वारा                                  | •••               | २७०                   |  |  |  |
| ६. ग्रन्य योजनात्रो द्वारा                    | ***               | ५२०                   |  |  |  |
| योग                                           | <del></del>       | <u> </u>              |  |  |  |

कमीशन ने यह भली भॉ ति समक लिया है कि देश वी कृषि-व्यवस्था श्रीर संगठन में कुछ ऐसे मूल दोप हैं जिनके कारण कृषि की उन्नति नहीं हो सकी है। योजना कमीशन ने इन दोपों को दूर करने के लिए प्रस्ताव किया है कि प्रत्येक जिले को कई-कई विकास-प्रदेशों में बॉटा जाय। प्रत्येक विकास-प्रदेश में २५ से ३० हजार की जनमंख्या वाले ५० से ६० तक गॉव ह। इन प्रदेशों का श्रलग-श्रलग संगठन किया जाय। प्रत्येक विकास प्रदेश एक विकास-श्रक्षसर के प्रवन्ध में रहे। ये श्रक्षसर कृषि, सहकारिता तथा पशु विभागों का काम संगठित करें।

इस श्रफतर के नीचे दुछ ऐसे कार्यवर्त्ता हो जो ५ या ६ गाँवो का दायिल लें। इनके काम की देख भाल तथा धन-राशि सम्बन्धी व्यवस्था 'सहकारी केन्द्र' हो, जो उस प्रदेश मे स्थापित किया जाय, सौंपदी जाय। प्रत्येक जिला एक जिला-करेटी के अधीन हो। इस करेटी में विवास विभागों के कार्यकर्ता तथा अस विशेषज हो, जिलाधीश इसका अध्यक्त रहे। जिलार्धश वी सहायता को जिला-विकास ग्राप्तसर रहे । यह जिला कमेटी नीति निर्धारण का काम करे ग्रीर विकास प्रदेशों का काम देखें भाले । एक-एक राज्य के लिए विकास विमिश्तर रक्खा जाय ग्रीर यह राज्य के कृप सम्बन्धी वाम की देख भाल करें। वमीशन का विचार है कि योग्य वर्भचारियों के अभाव के कारण यह ये जना एक साथ ही सारे देश में लागू नहीं की जा सकती । ग्रत: इस योजना को पहिले उन राज्यों मे लागू किया जाय जहाँ वर्षा श्रन्छी होती है श्रीर सिंचाई के श्रावश्यक साधन भी उपलब्ध हों। इस प्रकार यह योजना धीरे-धीरे सभी राज्यों मे लागू कर दी जाय ! कमीशन की यह योजना वास्तव में सराहर्नाय है । वमीशन ने भृमि-व्यवस्था का सुधार करने के लिए राज्यो द्वारा ऋपनाई गई जमीदारी-जागीरदारी-उन्मलन योजनाश्चों का खागत किया है श्रीर कहा है कि इससे भूमि की उन्नति में काफी योग मिलेगा।

योजना में सहकारिता के सिद्धान्त पर गाँवों का प्रवन्ध वरने का प्रस्ताव किया गया है। सहकारी-कृषि पर श्रिष्ठक जोर दिया गया है। कमीशान का मत है कि सहकारी-कृषि के लिए भृषित कृपकों की भूमि को मिला लेना चाहिए। श्रिपनी-श्रिपनी भूमि पर उनके श्रिष्ठकार रहे परन्तु वे कृषि कामों को सब मिल कर करें। यह योजना उन्हों गाँवों में लागू की जाय जिनमें कम से कम र/र भूषित कृपक, जिनके पास गाँव की कम से कम १/२ भाग कृषि-भूमि हो, राजी हो जाएँ।

कृषि-मजद्रों की स्थिति सुधारने के विषय में योजना-कमीशन का विचार है कि सहकारिता के श्राधार पर कृषि करने तथा सहकारी-गाँव दंचायतों के बनने से उनकी श्रवस्था में श्रवश्य सुधार हो जायगा। जब तक ऐसा संगठन कार्यान्वित किया जाय तब तक के लिए योजना कमीशन ने राज्य सरकारों को निम्न सुभाव दिए हैं:—

- १. जिन प्रदेशों में कृपि-मजदूरों की मजदूरी कम है श्रीर स्थिति बहुत खरान है वहाँ न्यूनातिन्यून मजदूरी कान्न (१६४८) को लागू कर दिया जाय।
- २. भूमि की कृषीकरण योजना में नई भूमि को तोड़कर कृषि-मजदूरी को बसाया जाय जिस पर वे कृषि करने लगें।
- ३. उनके रहन-सहन की रियति सुधार कर उनका सामाजिक स्तर उठाने के प्रयत्न किए जाएँ।

कृषि के लिए जल की व्यवस्था करने के लिए कमीशन ने छोटी वड़: श्रमेक जल-योजनाएँ निश्चित की हैं। इनको प्रा करने के लिए योजना में ४५० करोड़ रुपये की व्यवस्था है। योजनानुसार खर्च का व्योरा इस प्रकार है:—

|            |                 |                    | ग्रधिक विद्युत-   |
|------------|-----------------|--------------------|-------------------|
|            | च्यय '          | ग्रिधिक-सिंचित देव | उत्पादन           |
| वर्ष       | (करोड रुपयो मे) | (एक्टों में)       | (किलोवाट में)     |
| १६५४-५२    | 33              | १५,५६,०००          | ²,४४,० <i>०•</i>  |
| १६५२-५३    | ११२             | २७,१०,०००          | ३.७३,०००          |
| १९५३-५४    | १००             | ४५,२५,०००          | 5,56,000          |
| १९५४-५५    | ૭૭              | ६७,२५,०००          | १०,००,०० <i>०</i> |
| १९५५-५६    | પૂરુ            | ८८,३२,०००          | ११,२४,०००         |
| श्चन्त में |                 | १,६५,०१,०००        | १६,३५,०००         |

योजना के प्रयम भाग में, जिसमें कुल मिलाकर १४६३ करोड उपया क्यय करने का अनुमान है, केवल उन योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिनके द्वारा अल्पकाल में ही खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। योजना में प्रस्तावित नदी-घाटी-योजनाओं के अतिरिक्त अन्य अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिनकी अगले १५ वर्षों में पूर्ण होने की आशा है। जनता का सिंचाई-योजना में सहयोग तथा समर्थन बढ़ाने के लिए कमीशन ने प्रस्ताव किया है कि नहरें आदि बनाने के लिए जहाँ अकुशल अम की आवश्यकता पड़े वहाँ पर प्रामीण लोगों को काम पर लगाना चाहिए। इसके उन्हें काम भी मिलेगा और इन योजनाओं में उनका समर्थन भी प्राप्त होगा।

योजनानुसार कृषि की उन्नति होने से श्राशा है कि सामान्य जनता को श्राधिक भोजन तथा उद्योगों को श्राविक कचा माल मिल सकेगा। तन श्रन श्रायत करने की श्रावश्यकता भी नहीं रहेगी। श्रनुमान है कि योजना सफल होने पर प्रति व्यक्ति १४'५ श्रोंस भेजन मिल सकेगा जबिक श्राज १० श्रोंस भोजन प्रति वालिंग के हिसाव से ही प्राप्त है।

## १३--भारत में श्रोद्योगीकरण की समस्या

भारत की श्रनेक श्रार्थिक समस्याश्रों में से एक मूल समस्या यह है कि देश की श्रार्थिक विपमता को दूर करके कोटि-कोटि देशवासियों के जीवन स्तर को उन्नत किया जाय । जीवन-स्तर को उन्नत दनाने के लिए देश की राष्ट्र-सम्पत्ति में न्यूनातिन्यून दो गुनी वृद्धि करनी होगी। इस उद्देश्य वी पूर्ति के लिए कृप-धन्धे को व्यवस्थित करना होगा, खनिज-पदार्थों का विदोहन करके उनका सद्पयीग करना होगा तथा देश के छोटे दड़े 'सब प्रकार के उद्योगों का संस्थापन तथा पुनर्सङ्गटन भी करना होगा । पूर्व अनुभव से प्रत्यत्त् है कि देश की श्रिधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर रही श्रीर ज्यों ज्यो जनसंख्या मे वृद्धि होती गई कृषि व्यवसाय ढीला श्रीर श्रवनत होता गया एवं परिगामस्वरूप भारत में दुर्भिन्न, वेकारी तथा श्रार्थिक विषमता का प्राधान्य हो गया। श्रब श्रावश्यकता इस वात की है कि देश का श्रार्थिक क्लेवर संतुलित हो जिसके अनुसार अञ्च-उत्पादन में स्वावलम्बी होने के अतिरिक्त देश में भिन्न-मिन्न प्रकार के छोटे बड़े तथा मध्यम श्रेगी के उद्योग धन्धों का निर्माण किया नाय. जिससे लगभग श्राधी जनसंख्या ना भार कृषि से उठ जाय श्रीर देश स्वावलम्बी होने के साथ-साथ राष्ट्र-सम्पत्ति में भी वृद्धि हो । देश के ब्रार्थिक क़लेवर को उन्नत तथा सन्तुर्लत करने के लिए देश का श्रीद्योगीकरण श्रनिवार्य हैं जिसके विना सामान्य जनता की स्थिति सुधर ही नहीं सकती। राष्ट्र की रह्मा .. एवं सुरत्ता के दृष्टिकोण से भी देश का श्रौद्योगीकग्ण त्रावश्यक हैं। त्राज के युग का तो नारा ही यह हो चला हैं कि " ब्रीचोगीकरुण करो ब्रन्यया नष्ट हो जात्रो " (Industrialise or Perish)।

हमारे देश मे श्रीद्योगीकरण का चोत्र विशाल है। श्रीद्योगिक साधनों की भी कोई कमी नहीं परन्तु श्रव तक इन साधनों का विदोहन करके उपयोग ही नहीं किया गया। श्राज श्रीद्योगीकरण की नितान्त श्रावश्यकता हो चली है।

<sup>े</sup> राष्ट्रीय योजना समिति रिपोर्ट : पृष्ठ संख्या २१

र्श्य के, जो हमारे देश का प्रधान व्यवसाय माना जाता है, विकास एवं निर्निमाण के लिए भी श्रौद्योगिक विकास की श्रावश्यकता है। जैसा कि पिछले पृष्ठो में बताया जा चुका है हमारे श्रार्थिक कलेवर का मुख्य श्राधार— कृषि वहन अवनत और हीन दशा में हैं। इसका कारण यह है कि इस पर जनसंख्या का भारी दबाव है। देशवासियों को व्यवसाय के ऋत्य कोई स्रोत न होने के कारण कृषि पर ही त्राश्रित रहना पड़ता है। यदि देश में उद्योग न्यापित किए जाएँ तो कृषि पर श्राश्रित लोगों को एक ग्रन्य व्यवसाय भी मिल नकता है और ऋषि का भार भी कम हो सकता है। इसके अतिरिक्त उद्योगों के द्वारा कृषि-कायों को अधिक शक्तिवाले उन्नत प्रकार के यन्त्र मिल सकते हैं, यातायात की सुविधाएँ मिल सकती हैं तथा कृपि कियात्रों को सम्पन्न करने के लिए वैज्ञानिक साधन भी प्राप्त हो सकते हैं। ख्रान ख्रनेक उन्नत देशों के श्रनुभव हमारे सामने हैं कि उन्होंने किस प्रकार उद्योगों को उन्नत बनाकर कृषि की उन्नति की। इन सब देशों में पहिले वेकारी की समस्या ग्राई ग्रौर इसे दर करने के लिए उन देशों ने उद्योगों का निर्माण तथा पुनर्सद्भटन किया। उद्योगों के वनने से अमिकों की मॉग बढ़ता है श्रीर अमिकों की 'मॉग बढ़ने से उनकी मजदरी भी बढ़ने लगेगी जिससे उनका जीवन-स्तर ऊँचा बनेगा। देश का श्रौद्योगिक विकास राष्ट्र की सुरत्ता के लिए भी त्रावश्यक है। श्राज के युद्र प्रसित संसार में यद्यपि प्रत्येक देश शान्ति-शान्ति पुकार रहा है परन्तु फिर भी हमे किसी थ्राकिस्मक दुर्घटना के लिए तैयार रहना चाहिए। युद्ध छिड़ जाने पर युद्ध सामग्री के लिए विदेशों पर निर्मर नहीं रहा जा सकता। श्रतः ऐसी वस्तुत्रों को बनाने के लिए देश में श्रौद्योगिक कारखाने स्थापित करना श्रानिवार्य हो जाता है। इन बातो से स्पष्ट है कि हमारे देश का श्रीयोगीकरण श्रावश्यक ही नहीं वरन् श्रानिवार्य भी है। उद्योगो से देश की श्रार्थिक व्यवस्था में मतुज्ञन श्रायेगा श्रोर देशवासियों का कल्याण होगा। किसी भी श्रार्थिक श्रायोजन मे श्रौद्योगीकरण को उचित स्थान मिलना चाहिए ।

<sup>ै</sup> के॰ मएडेलबन् द्वारा लिखित 'दो इएडस्ट्रियलाइजेशन श्रॉफ वैकवर्ड एरियाज़': पृष्ठ ३

श्रव प्रश्न यह है कि क्या भारत में श्री द्योगीकरण के लिए श्रावश्यक साधन श्रीर सुविधाएँ उपलब्ध हैं ? किसी भी स्थान के श्री द्योगिक विकास के लिए जिन बातों की श्रावश्यकता होती है वे हैं —जनशक्ति, धनशक्ति (वित्त), कच्चा माल विद्युत शक्ति, क्रय-विकय की सुविधाएँ, प्रवन्ध तथा साहस । इनमें से श्राधकांश वस्तुएँ पर्यात मात्रा में हमारे यहाँ उपलब्ध हैं । हमारी जनशक्ति किसी भी देश से कम नहीं । हजारो लोग काम के लिए मारे मारे फिरते हैं । हाँ, यह बात श्रवश्य है कि हमारे लोग श्रभी कुशल, कार्यशील श्रीर चतुर कार्यकर्ता नहीं हैं, परन्तु उनमें जन्मजात कोई ऐसा दोष नहीं हैं । उनको शिक्ता-दीक्ता देकर कुशल श्रीर योग्य वनाया जा सकता है । यदि इस विषय में कोई योजना बनाकर लगन से काम किया जाय तो हमारी विशाल जनमख्या को योग्य वनाया जा सकता है । श्रव इस विषय में कोई योजना वनाकर लगन से काम किया जाय तो हमारी विशाल जनमख्या को योग्य वनाया जा सकता है । श्रव इस विषय में कोई योजना वनाकर लगन से काम किया जाय तो हमारी विशाल जनमख्या को योग्य वनाया जा सकता है । गात सरकार श्रव हो सरल है । जब तक हमारे देशवासी कुशल नहीं वनते तब तक विदेशी कुशल श्रमियों को बुला कर काम चलाया जा सकता है । मारत सरकार श्रव ऐसा करने लगी है । श्रमरीका, जर्मनी तथा श्रन्य देशों से कुशल कारीगर बुलाकर श्रीद्योगीकरण का कार्य हो रहा है । र

कच्च माल की दृष्टि से हमारा देश मरपूर है। बहुतसा कच्चा माल तो देश में कारखाने, न होने के कारण विदेशों को निर्यात किया जाता है। श्रमरीका तथा फ्रांस को छोड़ कर हमारे देश में सबसे श्रधिक लोहा निकलता है। सुझ- (' सुझ के मामले में, जो विद्युत सम्बन्धी उद्योगों में काम श्राता हैं, हमारा एका- धिकार है। 'रूस को छोड़ कर हमारे यहाँ सबसे श्रधिक श्रीर सबसे श्रच्छा मेगनोज़ निकलता है जो इस्पात उद्योग तथा श्रम्य रसायनिक उद्योगों में काम श्राता है। हॉ, टीन, रॉगा, तोवा श्रादि कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं जिनकी हमारे देश में कमी है परन्तु इस प्रकार तो कोई भी देश सर्वाङ्गपूर्ण नहीं है श्रीर न हो सकता है। कहने का श्र्यं यह है कि श्रीद्योगीकरण के लिए श्रावश्यक कचा माल श्रच्छी तरह से हमारे देश में मिलता है।

श्रीयोगीकरण की तीसरी श्रावश्यकता वह है कि देश में सस्ती श्रीर पर्याप्त मात्रा में विद्युत-शक्ति प्राप्त हो। शक्ति मुख्यतः कोयले, तेल, हवा श्रीर पानी से प्राप्त होती है। भारत में कोयला सन्तोषजनक मात्रा में प्राप्त है परंद्व पेट्रोल श्रीर प्राकृतिक गस हमारे यहाँ नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए हमारे यहाँ राक्ति अगर है। हिम लय की वर्ष भर बहने वाली निर्दयों में अपार जल-शिक छिपी पढ़ी है पर जु दुर्भाग्यवश इसका विदोहन करके उपयोग नहीं किया गया है। यदि प्रयत्न किए जाएँ तो गन्ने के शीरे से हिप्रट तथा कोयला से गैस हैयार की जा सकती है। पन बिजली बनाने के लिए सरकार ने काम आरम्म कर दिया है। निर्दयों की बहुमुखी योजनाओं के अन्तर्गत यह काम चालू है। आशा है देश भर को पर्यात पन-विजली मिल सकेगी।

प्रश्न यह है कि क्या हमारे उद्योगों में बनाए गए माल की खपत हमारे यहाँ हो सकेगी? इसके लिए हमें अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि हमारी अपार जनसंख्या है—उसके भिन्न-भिन्न प्रकार के स्तर हैं। तो क्या ऐसी जनसंख्या में हमारे माल की खपत नहीं होगी? यह ठीक है कि अभी हमारे देशवासी गरीब है और इस योग्य नहीं हैं कि ऊँचे स्तर का माल खरीद सकें। परन्तु यदि सरकार प्रयत्न करके सगठित आर्थिक नीति बना कर उस पर चले तो हम लोगों का स्तर भी ऊँचा हो सकता है। कर-प्रणाली में इख फेर-बदल करके लोगों की कय-शक्ति बढ़ाई जा सकती है। दूसरे, अन्य देशों की भाँति हम भी अपना पक्ता माल विदेशों में निर्यात कर सकते हैं। अतः खपत की समस्या को लेकर हमें औद्योगीकरण से विमुख नहीं होना चाहिए।

श्रीचोगीकरण की सबसे बड़ी समस्या है— पूँजी। कहते हैं हमारे देश में पूँजी का श्रमाव है श्रीर हमारे देश की पूँजी संकुचित है; परन्तु यह बात सर्वथा सत्य नहीं। देश में सम्पत्ति का कोई श्रमाव नहीं परन्तु कठिनाई यह है कि वह सब सम्पत्ति दबी पड़ी है। श्रगर हमारे देश की मुद्रा-मरही को संगठित किया जाय श्रीर दबी हुई सम्पत्ति को निकालने के लिए सरकार विश्वसनीय उपाय करे श्रीर जनता को दिखादे कि देश में वास्तविक श्रीशोगीकरण ही रहा है, तो यह सम्पत्ति पूँजी का रूप लेकर देश के हित में लगाने के लिए निकाली जा सकती है। वास्तव में देखा जाय तो देश की पूँजी संकुचित नहीं वरन् पूँजीपित भय खाये हुए हैं। उन्हें सरकार के प्रति, सरकारी नीति के प्रति तथा श्रम्तराष्ट्रांय स्थिति के प्रति विश्वास नहीं है। हाल ही में जिस तेजीं से जनता ने सरकारी श्रम्णों में पैसा लगाया उससे तो यही जात होता है कि

देश में पैसे की कमी नहीं है। कमी है पारस्परिक विश्वास की, सरकारी संगठित नीति की, पूँ जी लगाने के लिए आवश्यक तथा उपयोगा क्षेत्र की। फिर मी यदि पूँ जी की कमी हो तो विदेशों से उधार लिया जा सकता है। अनेक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं जहाँ से ऋण लेकर काम चलाया जा सकता है। सरकार ने विश्व बैक से तीन ऋण तो ले लिए हैं और चौथा ऋण लेकर काम चलाया जा सकता है। इंसी प्रकार विदेशी सरकारों से ऋण लेकर काम चलाया जा सकता है। इंगलैंगड और अमरीका ने भी अपने अपने अपोगी करण में सबसे पहिले विदेशी पूँ जी लेकर काम चलाया था। हम भी ऐसा कर सकते हैं।

श्रन्त मे प्रश्न है प्रवन्धक श्रीर साहसी लोगों का जा उद्योगों का श्रायोजन करके कारखाने स्थापित करें, उनका प्रवन्ध करें श्रीर संचालन करते हुए उनको उन्नत बनावें। श्रीद्योगीकरण करने तथा उद्योगों को उन्नत बनाने के लिए बुद्धिमानी, द्रव्हिता. प्रवन्ध-शक्ति तथा तं ब्रह्मि की श्रावश्यकता होती है। परन्तु हमारे देश में तो इन गुणों का भी श्रभाव नहीं। हमारे यहाँ के प्रवन्ध-श्रभिकर्ता (मेनेजिंग एजेंग्ट्स) इन कामों में दक्त रहे हैं। इन्हीं के प्रयत्नों से मारत श्रव तक थोडी-बहुत श्रीद्योगिक प्रनित कर सका है। टाटा, विडला जैसे द्रव्हीं, निपुण, चतुर तथा कार्यशील उद्योगपितयों ने देश का श्रार्थिक नकशा ही बदल दिया है। यह ठीक है कि इस पद्धित में श्रपने कुछ द्राप हैं परन्तु कुछ प्रवन्धकों ने तो निश्चय ही श्रपने उत्तरदायित्व, यांग्यता, कुशलता तथा देश प्रेम का परिचय दिया है। जहाँ तक साहस का प्रश्न है वह तो श्रीद्यांगिक विकास के साय-साथ श्रायगा। ज्यां-ज्यों श्रीद्योगिक प्रगित होगी कार्यकर्ता कुशल श्रीर साहसी बनते चले जायेंगे।

इन सब बातों से ज्ञात होता है कि हमारे देश में श्रौद्योगीकरण के लिए श्रावरयक सभी वस्तुएँ उपलब्ध हैं। इतिहास इस बात का साद्धी है कि जब योरप के श्रनेक देशों ने, जो श्राज श्रौद्योगिक द्येत्र में श्रगुद्या बने बैठे हैं, सम्यता का प्रकाश भी नहीं देखा था तो भारत श्रपने देशवासियों कि कला श्रीर कलाकारों की निपुणता के लिए प्रसिद्ध था। हमारे देश का कलोहा, हाथीदाँत की वस्तुएँ, हीरे जवाहिरात के श्राभृपण तथा

ही वस्तुए श्रपनो कला के श्रद्धितीय नमूने समक्ते जाते थे। कहा जाता है कि बादशाह श्रीरङ्गजेन ने एक बार श्रपनी लडकी को नगे शरीर दरबार में श्राने के लिए डॉटा था जबिक वह सम्झी की सात तह शरीर पर लपेटे हुए थी। यह थी हमारी कपडे की कला ! स्रानेक वस्तुऍ द्यपनी स्रौद्योगिक कला के लिए संसार भर मे प्रसिद्ध थी। परन्तु ख्रौद्योगिक क्रान्ति के स्त्राते ही भारत की कला लुप्त हो गई। इमके कई कारण थे, जैसे (१) देशी राज्यो का छन्त, जो वेशी कला का सम्मान करते थे; (२) विदेशी शासन सत्ता; (३) पश्चिमी सम्यता के कारण जनता में भारतीय सोंदर्य के प्रति उदासीनता; तथा (४) मशीन द्वारा वनाए गए माल की प्रतियोगिता। हमारी श्रीद्योगिक व्यवस्था में दो सबसे बड़े दोप रहे हैं—(१) पूँजीगत माल का ग्रभाव; (२) विदेशी पूँ नी एवं विदेशी शासन-सत्ता का प्रमुत्व । इन दोनो कारणो से हमारा श्रौद्योगिक कलेवर नितान्त निर्वल, अस्थायी श्रीर श्रनिश्चित रहा है। हमें इन दोनों को दूर करना चाहिए तभी देश का वाछित श्रीद्योगीकरण सम्भव हो सकता है । फिर भी श्रौद्योगीकरण कोई बहुत सरल बात नहीं है । इसके लिए मंगठित प्रयत्न श्रौर श्रायोजन की श्रावश्यकता है। यदि श्रायोजन करके प्रयत्न किए जाएँ तो निश्चय ही देश श्री द्योगिक दोत्र में अपूर्व उन्नति कर सकता है।

## ११—ञ्रोद्योगिक श्रायोजन की श्रावश्यकता १

मारत के प्रमुख उद्योगपितयों में श्रांज श्रौद्योगिक श्रवसाद का भय समाया हुश्रा है। युद्धकाल में श्रीर उसके पश्चात् भी मुद्रा की क्रय-शक्ति में क्रमशः हास होता गया। मुद्रास्कीति की नीति के कारण भी जनसाधारण को कोई कम कठिनाइयों नहीं भोगनी पड़ी। श्रमिक वर्ग के नेताश्रों को इस बात का भय है कि निकट भविष्य में श्रमजीवी पर्याप्त मात्रा में देकार हो जावेंगे। हमारा भी यह विचार है कि यदि निकट भविष्य में यह भय सत्य का रूप धारण करले तो श्रौद्योगिक श्रशान्ति के श्रातिश्चित हम सामाजिक जगत् में भी उन प्रतिक्रियात्मक तत्वों को जागरूक करेंगे, जो भारत की वर्तमान परिस्थित में उसके लिए श्रकल्याणकारी सिद्ध होंगे। यदि भविष्य में हमें श्रपना श्रार्थिक जीवन सुदृढ़ बनाना है श्रीर उसे ऐसे बाह्य प्रभावों से दूर रखना है जिससे कि उसमें श्रिरियता न श्राने पावे, तो हमें श्रपना श्रार्थिक संगठन इस दृष्टिकोण से करना चाहिए कि जिससे उसकी श्रारिथरता ही दूर न की जा सके, वरन जिससे जनसाधारण का श्रार्थिक-स्तर भी ऊँचा बनाया जा सके।

श्राज का युग कुछ ऐसा हो चला है कि श्रार्थिक जगत् में व्यक्तिगत कारों को श्रिषिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जा सकता, श्रीर न हम व्यक्तिवाद के सिद्धान्तों पर पूर्णरूपेण विश्वास ही कर सकते हैं। हमारा जीवन इतना जिल होता जा रहा है तथा श्रन्य व्यक्तियों श्रीर राष्ट्रों के जीवन से इतना सम्बद्ध होता जा रहा है कि किसी भी बड़ी श्रीर महत्वपूर्ण समस्या का हल व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत सहायता पर निर्भर रहकर करना सम्भव नहीं। हमारे जीवन के विभिन्न पहलुत्रों में परिवर्तन करना श्रव व्यक्तिगत वाद के सिद्धान्त पर सम्भव नहीं। श्राज का तो युग ही व्यक्तिगत वाद के विपरीत हैं। जनसंख्या बढ़ने के कारण, उत्पादन में परिवर्तन के कारण श्रीर इन दोनों के कारण मनुष्य का जीवन इतना यंत्र-चालित सा हो गया है कि जन साधारण की भलाई के लिए श्राजकल के युगकी माँग है उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण की माँग की तह में है समाजवाद की

भावना जिससे कि श्रीशिशिक उत्पादन का वस्तुश्रों का जनसाधारण में देवन उचित विनरण हो नहीं वरन् उद्योगों के फलस्वरूप जो लाम कुछ इनेनिने लोगों को हो प्राप्त होना है, वह केवल उन्हीं को प्राप्त न होकर उत्पादन की यृद्धि में लगाया जा सके श्रन्थथा जनसाधारण की भलाई के लिए उसका उप-योग किया जा सके। उत्पादन के साधनों पर वैयक्तिक एक।धिकार होने से श्रीशोगिक एकाधिकार की श्राशंका बनी रहती है श्रीर उसका प्रभाव प्रायः जनसाधारण के हिनों के विपरीन होना है। भारत ही के नहीं वरन् प्रत्येक देश के श्रीशंगिक जगन् के इतिहास में कुछ ऐने उदाहरण देखने को मिलते हैं श्रीर इसीलिए श्राजक्ल की विवारधार। इसके प्रतिकृत है।

इसके ऋति।रक्त श्रीर भी कई कारण हैं जिनसे यह ग्रावश्यक हो जाता है कि उत्पादन श्रीर विनरण के साधनो पर व्यक्तिगत श्रिधिकार न रहेकर सामूहिक श्रिधेकार रहे श्रीर सरकार ही जनहित के लिए इनका सचालन-भार श्रपने ऊपर ले। त्राजकन हमारे देश में जीवन की सभी त्रावश्यक वस्तुत्रों का भारी टोटा है। अन्न और कपड़े का तो मुख्यतः अभाव है। माँग की अधिकता और पूर्वि को कमी के कारण उनके बाजार-भाव उनके उत्पादन-व्यय से बहुत ऋधिक हैं। जनसाधारण को इस अधिक मूल्य के कारण बहुत कठिनाई भोगनी पड़ती है। कुछ लोग तो धन के अभाव के कारण इन वत्तुओं को पर्यात मात्रा में खरीद ही नहीं पाते जिससे उनको ब्रावस्था ब्रात्यन्त शोचनीय है। इससे न तो उनके न्यक्तिस का ही विकास होता है ग्रौर न जीवन में उन्हें वह त्रार्थिक संतुष्टि ही हो पाती है जो अपने सामाजिक श्रौर राजनैतिक संस्था के सदस्य होने के नाते उन्हें प्राप्त होनी चाहिए। इस ब्र्गार्थिक शोपण का परिणाम होता है मानसिक ग्रमन्तोप की वृद्धि, जो देश की उन्नति में सहायक नहीं हो सकती। द्सरो श्रोर, माँग को श्रिधिकता श्रीर प्रदाय की कमी के कारण, बाजार-मूल्य में उत्पादन-मूल्य के अतिरिक्त जो श्रिभिषृद्धि है, वह वृद्धि सिर्फ उत्पादन-संचालको को ही प्राप्त होती है। हमारे सन्मुख जो उदाहरण उपस्थित हैं ठनकी सहायता से हम यह निसंदेह कह सकते हैं कि इस' त्रातिरिक्त धन का उपयोग श्रिधिकांश जगहों में उत्पादन की वृद्धि में नहीं किया जाता जिससे कि उपभोग की वल्लुश्रों के मूल्य में कमी हो।

वह सब इसीलिए होता है कि वर्तमान श्रार्थिक संगठन मे उत्पादन सिर्फ लाम-सिद्धान्त को ही लेकर किया जाता है, जनहित की भावना को लेकर नहीं। श्रीर यदि श्रधिक लाभ प्रदाय में कमी कर प्राप्त किया जा सकता है. तब कोई भी व्यक्ति उत्पादन की मात्रा में वृद्धि न करना चाहेगा श्रौर जवतक हमारा त्रार्थिक सगटन व्यक्तिगत संबल को लेकर विद्यमान है, तबतक इस दशामे विशेष सुधार की श्राशानही की जा सकती । यदाप श्रर्थशास्त्र के विशिष्ट नियमो के श्रनुसार यदि बाजार मूल्य उत्पादन-त्यय से श्रीधक है तो कुछ समय बाद ही उत्पादन में ग्रवश्य वृद्धि होगी ग्रीर उस समय तक होती रहेगी जवतक कि बाजार-मूल्य ऋौर उत्पादन-य्यय एक दूसरे के बरावर न हो जाएँ ग्रौर मॉग तथा प्रदाय में साम्य विन्दु (Equilibrium Point) न स्यापित हो जावे। लेकिन अर्थशास्त्र का यह नियम वस्तुतः सत्य नही होता। इसका कारण है कि ग्राजकल वर्तमान मे प्रत्येक वन्तु के उत्पादन मे उनके उत्पादन-कर्तात्रो ने पूर्ण एकाधिकार ( Complete Monopoly ) स्थापित कर एकाधिकार मृत्य भी स्थापित करने का प्रयास किया है। शक्कर के ही व्यवसाय को ले लीजिए। उसकी कीमत किसी एक फैक्टी के उत्पादन-मूल्य पर नहीं निर्भर रहती थी वरन् शुगर सिडीकेट द्वारा निर्धात्त की जाती थी। श्रीर यदि कोई मिल इस निर्धारित मूल्य पर न विषय करे तो शुगर सिंडीवेट अपनी अन्य मेम्बर-मिलो की सहायता से इतना कम मूल्य वाजार में रख सकता था जोकि उस मिल के उत्पादन व्यय ने वहीं कम होता तथा प्रतियो गता के कारण उस मिल को इतनी श्रधिक हानि होती। क उसे सिडीकेट के निर्धारित मूल्य को ऋपनाना पडता। फल स्पष्ट है। यही कारण है कि मुख्य-मुख्य उपभोग की वे वस्तुएँ जिनका उत्गादन यत्रोकी सहायता से बड़े पैमाने पर किया जाता है, उनमें के किसी भी एक उत्गदक के लिए स्वयं के उत्पादन-व्ययसे उसका विकय करना कठिन हो जाता है। यही हाल उस व्यवसाय में प्रवेश करनेवाले नये व्यक्ति का होता है। वह उसका एक प्रलक्तित ग्रंग मान्न बन जाता है जिसमें उसके स्वयं के श्रस्तित्व का कोई विशेष मूल्य नहीं। इस दशा के प्रतिकार का सिर्फ एक ही उपाय है श्रीर वह यह कि उत्पादन के साधनों के संचालन का भार सर्कार के हाथों मे रहे जो उत्पादन लाभ-भिद्धान्त को लेकर नहीं वरन् जन साधारण की श्रधिकाधिक इच्छा! तृष्ति की मावना की लेकर करेगी। युडकालीन वर्षों में श्रीर उसके वाद के वर्षों के श्रतुभव से यह सम्बद्ध सरकार उत्पादन व्यक्तिगत होने पर उचित मूल्य निर्धारण करने की चेण्टा करनी है तो उसका प्रयास सफलीभून नहीं होता। इसी कारण हम इम बात को जोर देकर कह सकते हैं कि श्राज के युग की माँग है कि उत्पादन के उपकरणों पर श्रधिकार व्यक्तिगत न हो। उत्पादन का मूल ध्येष लाभ ही न हो। यह कहने की श्रावश्यकता नहीं कि इसी कारण श्राधिक व्यक्तिवाद श्राजकन श्रथंहीन सा प्रतीत होता है।

एक कारण त्रीर है। किसी भी देश का त्रार्थिक जीवन-स्तर उत्पादन पा निर्भर रहता है, यह हम स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे स्थल हैं जहाँ वैयक्तिक पूँजी को लाभ न होने के कारण या वड़े लंबे समय के बाद लाभ की त्राशा के कारण, शायद कोई त्रावर्पण नहीं। लेकिन देश की परिस्थिति शायद ऐसी हो कि उनका उत्पादन देश की राजनैतिक सुरत्ता के घ्यान से त्रावश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए भारत सरकार की उन कई योज नाश्रों को लीजिए जिनमें कि त्राज वह व्यस्त है। इसका एक मात्र कारण यह है कि सरकार को यह ज्ञात है कि यह स्थल ऐसे हैं कि जिनमें व्यक्तिगत पूँजी शायद कभी न लगे या वह त्रायमित मात्रा में मिले। इसी कारण उनके निर्माण की त्रावश्यक ता को समभ्य कर, सरकार को उनके संचालन का कार्य प्रारम्भ से ही स्वयं करना पड़ा है।

उक्त कारणों से यह स्पष्ट हो जावेगा कि श्राजकल के श्राधिक जीवन के निर्माण में सरकार का काफी हाथ रहता है। वरन् यह कहना श्रिष्ठक ठीक होगा कि किसी भी देश के जनवासियों के श्राधिक-स्तर का निर्णय वहाँ की सरकार ही कर सकती है। हिटलर की श्रजेय शक्ति का दंभ चूर करने का श्रेय रुष की श्राधिक योजना की श्राधिक योजना की ज्ञाधिक योजना हो को है। युद्ध के परचात् भी इंगलैंड की श्राधिक योजना का ज्वलंत उदाहरण हमारे सन्मुख उपस्थित है। युद्ध से च्लिपूर्ण राष्ट्रों की उनके पुनर्निर्माण में जो सहायता मार्शल योजना द्वारा दी जा रही है, उसे भी हम मुला नहीं सकते। युद्धकालीन वर्षों में प्रत्यच्च रूप से भले ही भारत के श्राधिक जीवन को उस तरह की चिति न हुई हो जो यूरोप के श्रन्य राष्ट्रों की

हुई है, पर विदेशी सरकार की उपस्थिति के कारण भारत के ग्रार्थिक विकास में जो हानि हुई है, उसे हम भूल नहीं सकते। युद्ध के वर्षों में भी, जब ब्रिटेन को युद्ध सामग्री के उरादानों की अत्यन्त आवश्यकता थी और जविक आस्ट्रेलिया सरीखे देशों को नये उद्योग खोलने का प्रोत्साहन दिया गया, भारत को कोई भी ग्रीबोगिक विकास मे विशेष सहायता नहीं दी गई कि कही भारतीय उद्योग युद्ध के बाद ब्रिटेन के उद्योगों से प्रतियोगिता न करने लगें। ग्रेडी मिशन की योजनात्र्यो को इसीलिए प्रकाश में कभी न श्राने दिया गया बल्कि युद्ध समस्या के बहाने भारतीय उद्योगों को चिति ही पहेंचाई गई। जो भी उद्योग यहाँ विद्यमान थे उनकी मशीनों से लगातार कार्य लिया गया श्रीर उनके सुधार को कोई चेटा न की गई । फलत्वरूप हमारी उत्पादन शक्ति न्त्रीर भी कम हो गई। यहाँ तक कि खाद्य समस्या का भी ठीक हत्त न किया गया श्रीर बंगाल के श्रकाल में सहस्रों को श्रपने जीवन की विल श्रकारण ही, सरकार की शोचनीय उदासीनता के कारण देनी पड़ी। जन साधारण को सरकार की मुद्रास्कीति के कारण यथेप्ट कठिनाइयों का सामना करना पडा । युद्ध के पश्चात् स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो कुछ भी हम करना चाहते ये वह विभाजन के पश्चात् की घटनाश्रो के कारण न कर सके। योरप के श्रन्य देशो की तरह इमारे सन्मुख यह समस्या नहीं है कि हम किस तरह युद्ध के कारण हुई च्रति की पूर्ति करे। हमें तो प्रार्थामक श्रध्याय से ही ऋपनी ऋार्थिक नीति का निर्माण वरना है। हमें इस विपय का हल करना है कि किस तरह से शीवातिशीव हम उत्पादन में वृद्धि कर राष्ट्रीय त्र्याय मे भी बृद्धि करें तथा प्रति व्यक्ति श्राय में वृद्धि कर जन साधारण का श्रार्थिक जीवनस्तर ऊपर उठायें। इन सबका उत्तरदायित्व ग्राज की सरकार पर है श्रीर यही कारण हे कि श्रार्थिक योजना की श्रावश्यकता इतनी वढ़ गई है। युद्धकालीन वर्षों मे 'वाग्वे प्लान' ( Bombay Plan ) तथा श्रौर भी कई ऐसी योजनाश्रों के नाम प्रकाश में श्राये, पर उसके पश्चात् उनके विचारों के श्रनुसार कुछ प्रगट किया गया हो, यह हमें विदित नहीं।

यद्यपि हम यह मानते हैं कि हमें उत्पादन में तृद्धि करनी है अन्यथा हमारे आर्थिक जीवन का अंत हो जावेगा, फिर भी भारत के पूर्ण विकास के लिए श्रार्थिक योजना का निर्माण करना सरल नहीं है। उत्पादन पूँजी श्रीर श्रम पर निर्भर रहता है। जहाँ तक श्रमिक वर्ग में स्थायित का प्रथम उठता है. वहाँ उनमें व्याप्त श्रीदों गक श्रशांति के कारण हमें उनमें श्रांस्थरता ही हास्त्रिगोचर होती है। श्रमिक वर्ग ने यह सोचा कि श्रपनी सरकार की उपस्थिति के कारण शायद उन्हें वे सब सुविधाएं प्राप्त हो जावे, जो उनके जन्मसिद्ध श्रिष्ठकार हैं। यह उनकी भूल थी। लेकिन इसी कारण तो श्रमीतक उनमें स्थायित्व श्रा नहीं पाया है। वर्तमान उत्पादन के हास में श्रमिक वर्गका यथेष्ट उत्तरदायित्व है। इसी तरह मारत सरकार ने श्रपनी भावी श्रार्थिक नीति का जबतक स्पष्टीकरण नहीं किया था, तबतक गूँजी वा भी श्रसहयोग रहा श्रीर श्राज भो हम पूर्ण विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि उसका पूर्णतः सहयोग प्राप्त है। इसके सिवाय जिन महत उद्योगों को भारत सरकार स्वय प्रार्म करना चाहती है उसके लिए शायद उसे उपयुक्त देकनिकल व्यक्ति भारत में प्राप्त नहीं हो सकते इस्लिए हमें इस दशा में विदेशी सहायता पर निर्मर रहना पढ़ेगा।

श्रीशोगिक योजना के श्रंतर्गत हमें कई श्रीर बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें यह निर्णय करना पड़ेगा कि देश के किस विभाग में कौन से उद्योगों को प्रारंभ किया जावे। हमें देश के सभी उद्योगों का विकास करना है श्रीर इस तरह से विकास करना है कि देश का कोई भाग श्रेष्ठ्वतान न रह जावे। इसके लिए यह श्रावश्यक है कि श्रार्थिक विकास की योजना प्रान्तों पर निर्भर न रह वर के द्रीय विषय हो श्रीर वहीं से उसका नियंत्रण किया जावे। हमें श्राशा है कि टीक टीक श्रार्थिक योजना के प्रयोग के बाद हम श्रानी कई उन कुरीतियों को द्र कर सकेंगे। जनसे श्राज हम प्रस्त है।

## १५—श्रोद्योगिक-निर्माण का रूप

गत महायुद्ध में युद्ध सम्बन्धी तथा ग्रान्य श्रावश्यकतात्रों की पूर्ति के लिए भारत के उद्यगों ने पूरी शक्ति से कार्य किया परःत फिर भी सरकार तथा विशेषज्ञों का मत था कि अन्य देशों की अपेद्धा इस देश में श्रीद्योगिक निर्माण की एक विशेष श्रावश्यकता है। श्रीचोगिक निर्माण का एकमात्र उद्देश्य केवल युद्ध जन्य श्रावश्यकताश्चो की पूर्ति ही नहीं वरन् स्वतंत्र भारत के श्रार्थिक संगठन को भी एक श्रानिवार्य श्रावश्यकता है। हमारे देश में श्रीद्योगिक निर्माण के उद्देश्य तीन हैं (१) देश मे प्राप्त सुविधात्रों का श्रधिकाधिक विदोहन करके राष्ट्र-स्पत्ति मे वृद्धि करना, (२) युद्ध काल के लिए ग्रावश्यक वस्तुन्त्रो का निर्माण करके देश को भली भॉति सुरन्तित तथा सुदृढ बनाना, ऋौर् (३) देश की ग्राधिक से ग्राधिक जनसंख्या के लिए उच्च तथा स्थायी धंधे का भी प्रवन्ध करना । इसके साथ-साथ युद्धकाल में हमारी वस्तुन्दों के विदेशी ब्राहक मी श्रीधिक बन गये हैं जिनको स्थायी रखने के लिए श्रीद्योगिक निर्माण की शीव ग्रावश्यकता है। उद्योगों की उन्नति से ही हम बाह्य ग्राहको को स्थायी रख सकेंगे। परन्तु इसके लिए इतनी श्रधिक चिन्ता की श्रावश्यकता नहीं। राष्ट्रीय योजना-समिति के निश्चयानुसार ''श्रौद्योगिक निर्माण का प्रधान उद्देश्य श्रमी देश को त्वावलम्बी वनाना ही होना चााहरे श्रीर विदेशों मे माल मेजना नहीं । परन्तु इसका यह श्रर्थ नहीं कि हम श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को उन्नत न कर । हमें सबसे पहिले तो स्थानीय श्रानिमित माल तथा निर्मित-वस्तुश्रो की श्राव-श्यकता को देशवासियों के लिए पूर्ण करना होगा। इसके पश्चात् फिर बची हुई वस्तुत्रों को ग्रन्य देशों में मेजने का मार्ग खोजा जा सकता है।"

त्रीयोगिक-प्ररूप के सम्बन्ध में साधारणतः श्रनेक मत हैं। कुछ विशेपज्ञों का कहना है कि "नवभारत में 'श्रधिक उत्पादन' की इतनी समस्या नहीं है जितनी देश की भारी जनसंख्या को 'धंधा प्राप्त करने की'।'' बड़े पैमाने के उद्योग धन्धे ही इस प्रश्न को नहीं सुलक्षा सकते। इन बड़े-बड़े कारखानों में तो वैज्ञानिक-यंत्र

जन-शक्ति की त्र्यावश्यकता को दूर करके केवल थोड़े व्यक्तियों को त्रपना तक्ष बनान हैं ग्रौर इस प्रकार वेकारी की समस्या ग्रौर भी भीपण हो जाती है। ऐसी ब्रवस्था मे ये विशेषन विकेन्द्रित कुटीर-धर्घा पर ब्रधिक जोर देते हैं। उनका कथन है कि केवल वे धन्धे जिनमे ग्रिधिक पूँजी तथा ग्रिधिक श्रम-शर्कि की ग्रावश्यकता है ग्रौर जिनमे स्वभावतः एकाधिकार होना ग्रावश्यक है, जैसे कीयला की ग्याने, संयान वाहन (Railways) श्रादि ही वड़े पैमान पर होने चाहिए। उनके विचार में बंद पैमाने के कारखाना का कार्य प्राकृतिक वस्तुत्रों को जुर्टीर धंधों के लिए श्रनिमित मान बनाना मात्र ही है। परनु हमारे देश की परिस्थितियों में यह कथन सत्य छोर उसके छनुरूप नहीं है सकता। गत महायुद्ध के पश्चात् भारत ही नहीं सारे संसार का ग्रार्थिक नकशा बटल रहा है। सभी देश युद्ध के द्वारा शिथिल हुई त्रार्थिक ग्रवस्था के निर्माण मे व्यस्त है। इसके साथ-साथ राजनैतिक परिस्थिति भी छिन्न-भिन है ग्रीर सभी राष्ट्र तृतीय महायुद्ध की तैयारी में सलग्न है। कीरिया में युद्ध चल रहा है। रवेज में भी भगड़ा पैदा हो गया है तथा ईरान में तेल के मामले मे इगलैएड ग्रौर ईरान मे खीचा-तानी चल रही है। भारत के सामने भी काश्मीर की विकट समस्या है। इसलिए ग्रावश्यकता है कि देश को समय वनाया जाय ताकि हमे दूसरा का मुँह न देखना पड़े। इस कार्य के लिए देश मे बड़े-बड़े विशाल उद्योगो का निर्माण करना चाहिए जिससे उत्पादन कार्य शीव बढ़े और देश की रचा के लिए सामग्री इकटी की जा सके। हॉ, धंधे की दृष्टि से तथा कृपको को कृपि-कार्य से बचे हुए समय का उपयोग करके त्रावश्यकता की वस्तुएँ बनाने के लिए हम ग्राम्य या कुटीर-धंधों का निर्माण भी त्रावश्यक समभते हैं। परन्तु देश के त्राधिकाधिक प्राकृतिक साधनों, जनसंख्या, देश की त्रावश्यकतात्रों तथा संसार की राजनैतिक परिस्थितियों को सामने रखकर इमे बड़े पैमाने के कारखानो को श्रवश्य स्थापित करना" होगा। इसके श्रातिरिक्त श्रभी तो देश मे श्रार्थिक संकट ने ही पैर जमा रक्खे हैं। इस समय तो देश में किसी जाद की भी सहायता से ग्रत्यधिक उत्पादन

भारतीय श्रार्थिकता में कुटीर-धन्धे : मित्रा एवं लद्मण् पृष्ठ २१

बढ़ाने की ग्रावश्यकता है। हम सरकार की इस नीति की प्रशंसा करते हैं कि उसने पुराने विशाल कारखानों की उन्नति के लिए तथा नए-नए विशाल कारखाने स्थापित करने के लिए सुदृढ नीति से काम लिया है ग्रीर इस प्रकार की ग्रानेको सुविधाएँ स्वीकार की हैं। सरकार ने स्वय ग्रीग्रोणिक कारखाने स्थापित किए हैं।

जहाँ तक श्रौद्योगिक निर्माण की सीमा का प्रश्न है इसमें सन्देह नहीं कि विशाल कारखानों का विस्तृत रूप ही वतमान श्रावश्यकताश्रों को हिनकर होगा। परन्तु केवल विचार मात्र से ही सीमा का निर्धारण सम्भव नहीं। देश में प्राप्त कच्चे माल, अम-शक्ति, पूँजी तथा पक्के माल को खपाने के लिए मिएडयों के विस्तार श्रादि वातों पर उद्योगों की निर्माण-सीमा श्रवलम्बित होगी। सम्भव है प्रथम तीन वस्तुएँ विशाल कारखानों की श्रावश्यकतानुसार श्रावश्यक रूप में श्रीर श्रावश्यक मात्रा में श्रभी प्राप्त न हो सकें। ऐसी श्रवस्था में भी हमें श्रौद्योगिक निर्माण ती करना ही हैं। कुशल अम-शिक्त पूँजी श्रौर श्रावश्यक कचा माल हम विदेशों से भी ला सकते हैं।

पिछली शताब्दी से छव तक लगभग सभी देश उद्योगों के केन्द्रीकरण के पद्म में रहे हैं। इसका कारण यही था कि जिस स्थान पर उद्योगों में खपाने के लिए कचा माल तथा कारखानों को चलाने के लिए शक्ति, जैसे कोयला, विद्युत छादि मिलते गए उन्हीं चेत्रों में उद्योगों का निर्माण होता गया छौर देश के छान्य भाग इससे छाठूते रहे। उदाहरण के लिए लोहे के कारखानों का केन्द्रीकरण कोयले तथा लोहे के खानों के छास-पास बंगाल, विहार में; जूट उद्योग कलकत्ते के छास-पास, स्ती कपड़े की निर्माणियाँ छहमदाबाद तथा बम्बई में केन्द्रित हो गईं, परन्तु गत महायुद्ध में उपस्थित हुई परिस्थितियों ने यह सिद्ध कर दिया कि केन्द्रीकरण की नीति सर्वथा उपयुक्त नहीं, विशेष कर भारत जैसे विशाल देश में जहाँ जनसंख्या एक लम्बे-चौड़े चेत्र में फैली हुई है। देशवासियों को रेजगार देने के लिए उद्योगों का विकेन्द्रीकरण एक छमिवार्य छावश्यकता हो गई है और छब हमें देश का छौद्योगिक-निर्माण इस भौति करना है कि भारत के सभी चेत्रों में छोटे-बड़े उद्योग-धंबे स्थापित हीं छौर इस प्रकार सम्पूर्ण देश की वेकारी की समस्या मी सुलक्त जाय!

सामाजिक, ग्रार्थिक तथा राजनैतिक सभी दृष्टिकीणों से ग्राज विकेन्द्रीकरण की स्रावश्यकता है। उन चोत्रों में जहाँ उद्योगों का केन्द्रीकरण हुस्रा है, देश की त्राधिकारा जनसंख्या रोजगार की नीयत से एकत्रित हो गई है श्रीर किसी. किसी स्थान पर तो इतनी द्र्याधिकता हो गई है कि इन स्थानो पर स्वास्थ्य तथा **ब्राध्यात्मिक ग्रौर नैतिक वृद्धि में ग्र**िधक वाधा हुई <mark>ग्रौर रोगादि के म</mark>यक्र दुष्परिगाम हुए हैं। इस हानि-भय को दूर करने के लिए विकेन्द्रीकरण ही एक रुचा उपाय हो सकता है। जापान की श्रौद्योगिक उन्नति का रहस्य विकेन्द्री-करण है। त्रार्थिक दृष्टिकोण से भी उद्योगों का केन्द्रीकरण उपयुक्त नहीं। इस प्रकार देश के कुछ स्थान तो उन्नित्शील हो जाते हैं तथा ग्रन्य ग्रिधिकाश भाग, जहाँ उद्योग नहीं होते, त्राथिक दृष्टि से पिछड जाते हैं जिसके पारिणाम स्वरूप श्रार्थिक विषमता तथा देशवासियों के जीवनस्तर में भारी श्रन्तर ही जाता है। कुछ स्थान तो उद्योगशील हो जाते हैं श्रीर देश का ऋधिक भाग कृषि या ग्रन्य ग्रपर्याप्त सायनो पर ही ग्रवलम्बित रह जाता है। दुछ माग घनी-मानी तथा रोप साधारण वहलाने लगता है जिसका दुष्परिणाम पूँ जीवाद-हमारे सामने है। ब्राज की राजनैतिक परिस्थिति विवेन्द्रीकरण के पर्च म ही है। वर्तमान युग संघर्ष तथा युद्र का युग है। श्राधुनिक युद्व मे श्रकाश से उइकर विध्वसकारी बम्ब गिराना एक साधारण बात हो गई है। ऐसी श्रवस्था में यदि देश की सभी उद्योग शक्ति एक ही स्थान पर केन्द्रित हुई तो किसी भी समय युद्र कान मे थोड़े ही वम्ब गिराकर शत्रु, देश की सम्पूर्ण शक्ति को नष्ट कर सबेगा श्रीर फिर देश को अपना शांक खोकर शत्रु के आसरे ही रहना पड़ेगा। इसका एक मात्र उपाय विकेन्द्रीकरण है। यह वात संसार वो गत-महायुद्ध के श्रनुभव से प्रत्यद्ध है। इसके श्रविरिक्त शान्ति काल में भी केन्द्री-करण राजनैतिक हित में नहीं। ग्राश्चर्य होगा कि देश के उन प्रांतों में, जहीं उद्योगों की श्रिधिक भरमार है तथा उन प्रान्तों मे जहाँ या तो कोई कारलाने नहीं हैं या जहां हैं भी तो उतने नहीं हैं. पारस्परिक वैमनस्य के चिह्न दृष्टिगोचर हुए हैं जो केन्द्रीकरण की योजना से और श्रधिक बढ सकते हैं। इसालए देश की श्रार्थिक विषमता को सन्तुलित करने के लिए उद्योगो का वि<u>केन्द्रीक</u>रण ही एक रामबाग श्रीषधि है।

नव भारत के श्रीद्योगिक निर्माण में सबसे श्राधक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है के बड़े-बड़े वर्तमान उद्योगों का तथा नए बनने वाले विशाल उद्योगों का ग्रिधिपति कौन हो-सरकार या जनता १ ग्रव तक भारत की सरकार विदेशी-सरकार थी श्रीर विशाल उद्योग जनता की पूँजी से खड़े थे। दोनो ई। मे श्रज्ञात हप से संघर्ष था। परन्तु श्रव भारत का शासन भारतवासियों के ही हाथ में है। इस प्रश्न का मूल्य ग्रव ग्रीर भी ग्रधिक वढ़ जाता है। इस विषय में कई मत हैं। वुछ लोगो का कथन है कि देश के उद्योग-धंधो का स्वामित्व, श्रधिकार तथा नियत्रण सरकार के ही हाथ मे होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार भारी-भारी लाभ जो कुछ इने-गिने प्रजीपितयों को जेबो मे चले जाते हैं सरकार को जनता का सेवा के लिए प्राप्त हो सकेगे श्रीर सरवार को इन उद्योगों को चलाने के लिए पूँजी भी श्रधिक मात्रा में थोड़ी व्याज-दर पर मिल सकेगी। इसके श्रितिरिक्त यह भी कहा गया है कि उद्योगों के सरकार के हाथ में होने से श्रमजीवी ग्रधिक से ग्रधिक कार्य करेगे क्योंकि वे समझ लेंगे कि ग्रब पूँ जीपति इसके स्वामी नही वरन् सरकार के रूप मे सम्पूर्ण जनता ही इसकी मालिक है श्रीर इस प्रकार उत्पादन कार्य में श्रिधिक दृद्धि होगी। दृसरी विचारधारा है कि सयुक्त श्रमेरिका की भौति जनता ही उद्योगों की श्रीधर्पात रहे श्रीर सरकार का उन पर थोड़ा बहुत नियन्त्रण रखा जा सकता है। हमारे विचार मे देश की श्रार्थिक विषमता को मिटाने के लिए देनों ही विचार-धाराएँ समयानुकुल नहीं रहेंगी । कॉ ग्रेस ने १६३१ में ही घोषित किया था कि सरकार के श्रधिकार में न्त्राधार्य-उद्योग ( Key-Industries ) ( यंत्र बनाने के कारखाने; रसायन-पदार्थ-निर्माणियाँ; जहाज, मोटर, इजिन, ग्रादि बनाने के कारखाने; शक्ति उत्पन्न करने के कारखाने, खनिज तैल, लकडी, कोयला ग्रादि ) रेल मार्ग, जलमार्ग, समुद्रमार्ग तथा श्रावागमन के साधन होने चाहिएँ श्रीर उनका नियन्त्रण भी सरकार के हाथ में ही हो । श्राखिल-राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों ( Basic Industries ) का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है क्योंकि इनका जनता के नियंत्रण में रहना राष्ट्र के हितं में नहीं। हमारे विचार मे ऐसे उद्योगों को, जिनमें लाभ की अपेदाा कर (Tax) का अधिक महत्व हो, सरकार

की अपने अधिकार में ले लेना चाहिए क्यों कि इससे, नियन्त्रण होने के अतिरिन, सरकार की आय में कमी नहीं हो सकती । ऐसा सुभाव-राष्ट्रीय-योजना समिति ने भी देश के सामने उपस्थित किया था। (राष्ट्रीय योजना-समिति-स्पिटे पु सं. ३८)। परन्तु सभी प्रकार के उद्योगों का राष्ट्रीकरण त्राज उपयुक्त नहीं। डा० जान मथाई ने रेल किराया में वृद्धि वरने के पत्त में भाषण देते हुए एक बार यह चेतावनी दो थी कि देशको भिन्न-भिन्न प्रकार की श्रनेको कठिनाइयो ने सुलभाये विना राष्ट्रीयकरण् ने विस्तृत पुरोगम पर श्रमी कोई कदम नही उठाना चाहिए । भारत सरकार ग्राभी सफल उद्योगपति नहीं वन सकती । डा॰ मथाई ने श्रपनी श्रगली घोषणाश्रो मे इस वात पर जोर दिया था कि भारत के श्रीग्रो-गिक निर्माण में अभी जनता का ही व्यक्तिगत हाथ होना देश के हित में हैं। नकता है परन्तु इन सभी पर थोड़ी-बहुत देख-रेख सरकार की अवश्य होनी चाहिए । जन-लाभ के उद्योग जैसे विद्युत-वितरण, जल-वितरण, त्रावागमन श्रादि सरकार ने श्राधकार में होने चाहिए, चाहे वह नेन्द्रीय सरकार हो, चाहे प्रान्तीय सरकार हो त्र्यवा स्थानीय। स्राधार्य उद्योग ( Key Industries ) . त्या रत्ता-उज्जोगों का सर्वथा राष्ट्रीयकरण होना ही श्रनिवार्य है। इसके श्रांतिरिक श्रन्य उद्योगों को योदी-योडी सहायता देकर जनता को उनका व्यक्तिगत-स्वामी बनाया ना सकता है। इनमें भी जिन उन्नोगों को सरकार कुछ वित्त सहायता दे उन पर वह श्रपना कुछ नियंत्रण रक्ले जिससे जात होता रहे कि सरकार की नीति का सर्वथा पालन किया जा रहा है या नहीं । इस प्रकार-'सरकार' तथा 'जनता' दोनों के द्वारा नियंत्रित श्रीर संचालित उद्योग-धंधों की सम्मिलित योजना भारत की न्यावहारिक ऋौद्योगिक योजना होनी चाहिए। सरकार या जनता दोनों में से कोई भी श्रवेले ही इस योजना को सफल बनाने के योग्य नहीं। सम्मिलित समाज त्रर्थात् सरकार ग्रीर जनता ही एक ऐसा श्राधार है जिसके द्वारा सभी भारतवासी देश को कंगाली, भूख, ग्रजान, रोग तथा ग्रवनित के दुर्दान्त चंगुल से उभारने के पुरस्कार्य में सहायक हो सकते हैं। डाक्टर लोकनाथन, ने इसे 'नैनेजेरियल इक्नॉमी' के नाम से पुकारा है।

जैसा कि वहिले उल्लेख कियां गया है, भारत के श्रीशोगिक निर्माण के लिए कन्चे माल का देश में कोई श्रभाव नहीं। भारत ने तो विदेशी कारखानी ो श्रनेक वर्षों तक कचा माल दिया है। फिर श्रपने उद्योगों को क्या कमी होनी nिहए । देश के ख़नेक प्रकार के कचे माल का विदोहन करके या तो उद्योगो ज्ञभाव मे प्रयोग नहीं किया गया श्लीर या उनका विदोहन ही नहीं किया या । फिर भी विदेशों से कचा माल स्रायात करने पर स्रनेक बार जोर दिया तता है। स्मरण रहे कि यदि हमने ऋपने ही देश के सभी कचे माल का भर-क विदोहन किया तो हमें कचें माल की कोई कमी नहीं। भारत के श्रीद्योगिक नेर्माण की योजना के श्रन्तर्गत हमें केवल कारखानों को ही बनाकर खड़ा नहीं तर देना हैं वरन उनके लिए कचे माल का उत्पादन या निर्माण करने की ोजना बनानी है। वैज्ञानिक-योजना-निर्माण मे तो देश मे प्राप्त सभी माल ा विदोहन करके देश में ही स्थित उद्योगों के उपयोग के लिए उपयुक्त बनाना गा। कृषि के पुनर्निर्माण एवं वन तथा खनिज-पदार्थों का विदोहन करने से श की सभी आवश्यकताओं के लिए देश में ही अधिक मात्रा में कचा माल प्राप्त तके उद्योगों को निकट भविष्य में उन्नत बनाया जा सकता है। हाँ, कुछ ऐसी स्तुऍ ग्रवश्य हैं जो हमे विदेशों से ही मॅगानी होगी। ये वास्तव में कचा माल ही वरन् यंत्रादि तथा अन्य पूँ जीगत माल और कुशल अम है जो हमारे शाल कारखानों के लिए ग्रनिवार्य है। इन यंत्रादि ग्रनिवार्य वस्तुत्रों को हमें ाहर से ही श्रायात करना होगा। इस कार्य मेदो समस्याएँ उपस्थित हो कती हैं। एक यह कि इन वस्तुत्रों के लिए धन कहाँ से प्राप्त हो श्रीर दूसरी ह कि कौनसा देश हमारी इन श्रावश्यकतात्रों की पूर्ति करे। श्रस्तु, पहिली मस्या को सुलभाने के लिए निकट भविष्य तक हमें चिन्तित होने की ग्रावश-कता नहीं । भारत ने विश्व वैक से ऋण लिए हैं ग्रौर ग्रागे भी ऋण लेकर तम निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे निर्यात के बदले में ऐसी स्तुश्रों का श्रायात किया जा सकता है। दसरे प्रश्न के लिए हमें विशेषतः ।मरीका पर ही निर्भर रहना है। श्रमरीका ने हाल ही में कई सविघाएँ देकर मारी सहायता की है-अन्न दिया है, कुशल श्रमिक मेजे हैं, यंत्रादि मेजे हैं तथा न्य नुविधाएँ भी दी हैं। श्राशा है इसी प्रकार सहायता मिलती रहेगी। भारत रकार ने जर्मनी, जापान तथा इंगलैंड से भी क़ुशल कारीगर बुलाकर कारखाने लाये हैं। इसलिए इस विषय में श्रधिक चिन्ता नही करनी चाहिए।

श्रीचोगिक निर्माण में तीसरी समस्या श्रम-वर्ग की है। श्रीचंगिक टलिंत के लिए कुशल (Skilled) श्रम की जितनी श्रावश्यकता है उतनी श्रकुशल (Unskilled) श्रमको की नहीं। इस समस्या को हल करने के लिए ! श्रमिको की उचित शिक्ता का प्रवन्ध होना चाहिये श्रीर यह भी देखना चाहिए कि इस प्रकार शिक्ति श्रमिको को उचित भृति पर कार्य भी मिल जाता है या नहीं। परन्तु निकट भविष्य में कुशल श्रम कैसे प्राप्त हो ! इस प्रारंभिक श्रवस्था में कुशल श्रमिक बाह्य देशों से लाकर उद्योग-निर्माण में लगाए जा सकते हैं। श्रमिकों को इतनी श्रिधिक भृति देनी होगी कि वे श्रपनों कार्य कुशलतों को जीवित रखकर उसमें इद्धि कर सके। जैसा कि पहिले सुभाया गया है कुछ उद्योग जनता के श्रधकार तथा नियत्रण में भी रहने श्रमिचार्य हैं। ऐसे। श्रवस्था में उत्पादन की वृद्धि के लिए उद्योगितियों तथा श्रम-वर्ग के संघर्षों को रोकना होगा। उद्योगपितयों को श्रम-भृति उचित मात्रा में देनी होगी। सरकार के इस पर पर्याप्त नियत्रण रखना होगा।

कहा गया है कि भारत में पूँजी संकुचित है। देश में पूँजी का श्रमाव तो है ही परन्तु जो कुछ पूँजी विद्यमान है वह भी देश के उद्योगों के लिए नहीं प्राप्त होती। इस पूँजी के प्राप्त न होने का कारण पूँजी प्राप्त करने की सुज्यवस्था का हमाव तथा ऐसी पूँजी के स्वामियों की मने वृति ही है। दूसरी वात यह तो है ही कि पूँजी प्राप्त करके उद्योगों में लगाने के साधन भी देश में उपलब्ध नहीं। इसके लिए सरकार को मुद्रा-मिएडयों का विकास करना होगा, अधिकोपण प्रणाली को भी विस्तृत करना होगा तथा पूँजी वाले व्यक्तियों के हृदय में उद्योगों के प्रति विश्वास जमाकर पूँजी प्राप्त करनी होगी। यह बात ती हमार देश की पूँजी की हुई। निर्माण की प्रार्थिभक श्रवरथा में विदेशी पूँजी लोने में कोई दोप नहीं। कुछ लोग विदेशी पूँजी भारत में लगाने के विचार से सहमत नहीं। परन्तु लगभग सभी राजनीति का सभी श्रर्थ-शास्त्री विदेशी पूँजी को कुछ नियंत्रण के साथ भारत के उद्योगों में लगाने के पत्त में हैं। समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने भी श्रीद्योगिक-उत्पादन की वृद्धि के विषय में भापण देते हुए कहा था कि नए-नए उद्योग स्थापित करने तथा पूर्वस्थित विशाल उद्योगा के विस्तार के लिए श्रावश्यक विदेशी पूँजी ले लेनी चाहिए।

विदेशी पूँजी का नियंत्रण भिन्न-भिन्न प्रकार से हो सकता है। उसको राष्ट्र महत्व के उद्योगों में तथा रच्चा-सम्बन्धी उद्योगों में नहीं लगाना चाहिए जिस्से उन पर विसी भी प्रकार से विदेशियों का ग्राधिपन्य हो जाय। ऐसे उद्योगों में जिनवी ।नर्माण-क्ला मारतवा स्यों को जात न हो शौर न निकट मिवस्य में ज्ञात होने की सम्भावना हो विदेशी पूँजी, सार्म-दारे के स्थय स्वामित्व श्रिधकार को देवर भी लगाई जा सकता है। यह विदेशी पूँजी विदेशों से सरकार या जनता द्वारा ऋण लेकर ही लगानी चाहिए जिससे विदेशी पूँजीपतियों का शाहिए या सह स्वे। विदेशी पूँजी को विना सरकार की श्राज्ञा के देश के विसी उद्योग धंधों में नहीं लगाना चाहिए।

नय भारत का श्रीशोगिक निर्माण केवल विशाल उद्योगों के स्थापित करने से ही सर्वाङ्ग पूर्ण नहीं कहा जा स्कता। जब तक विशाल उद्योगों के साथ-साथ ग्राग्य या शुटीर-धंधों का निर्माण न किया जाय तब तक वेकारी की समस्या शत प्रतिशत हल नहीं हो सकती। प्रामों में छोटे छोटे शुटीर-धंधे जैसे, कपड़ा हुनना, खूत बातना, लकड़ी श्रीर चमड़े का काम, वर्तन बनाना, कागज़ तथा बीढी बनाना, तेल धानी, टोकरी बनाना द्यादि श्रादि यदि स्थापत हो जाएँ तो छुपयों को उनके कुष्पकार्य से बचे हुए समय में कुटीर-धंधों द्वारा श्रपनी स्थावस्थकताश्रों की पृति करने का अवसर मिलेगा। नव भारत में इस योजना को सफल बनाने के लिए कुछ श्रमुविधाएँ होगी। इन धंधों क लिए श्रानिर्मेत द्रव्य, राजस्य, वस्तुविकय की सुविधाएँ देना तथा इनकी विशाल उद्योगों की प्रतियोगता से भी सरकार को रज्ञा करनी होगी।

भारत का उत्थान विना श्रौदोगीकरण श्रौर वह भी शीव्र किए विना नहीं हो सकता। हमे श्राशा है कि नवभारत की राष्ट्रीय-सरवार इस योजना पर विचार कर देश के श्रौदोर्गक निर्माण मे श्रीवक विलम्ब न करगी।

# १६ - उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न

ग्राधिनिक काल में सभी देशों में ग्रीयोगिक उन्नति हो रही है। जन-साधारण के जीवन-स्तर में परिवर्तन हो रहे हैं। प्रति-व्यक्ति वार्पिक-ग्राय पर्याप्त मात्रा मे बढाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। मजदूरी तथा सामान्य जनता की दैनिक ग्रावश्यकतात्रों को पर्याप्त पूर्ति की श्रोर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पारचात्य देशों में हर एक व्यक्ति के लिए भूख, बीमारी, वेकारी इत्यादि कठिनाइयों से बन्दाने के पूरे प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह सब इन्ड उत्पादन वृद्धि के द्वारा ही सम्भव हो सकता है श्रीर उत्पादन-वृद्धि के लिए उत्पादन के साधनों का ठीक प्रकार से संगठन होना त्रावश्यकीय है, तथा पाश्चात्य देशों मे ऐसा हो भी रहा है। उत्पादन-कार्य में दो प्रकार से प्रगति हो सकती है। एक तो यह कि प्रत्येक व्यक्ति को ग्रपना उत्पादन कार्य, जैसे वह चाहे, वैसे ही चलाने की पूर्ण स्वतन्त्रता दे टी जाये । सरकार की ग्रोर से उस कार्य मे कोई हस्तच्चेप न हो। इसको व्यक्तियाद या स्वेच्छावाद कहते हैं। दूसरा मार्ग यह है कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार के हाथों में हैं। तथा वही उत्पादन-क्रियाच्रां का नियंत्रण करे। म्राधुनिक चौद्योगिक कान्ति के ग्रारम्भ मे ग्रर्थशास्त्री पहिले मार्ग के पत्त में थे। उसी नीति का बहुत समय तक प्रयोग किया गया। इसका परिखाम यह निकला कि संसार में पूँ जीवाद बन गया तथा मजदूर तथा पूँजीपितयों में संघर्ष होने लगे। इङ्गलैएड तथा श्रन्य पश्चिमो देशो के श्रार्थिक इतिहास दे श्रध्ययन से ज्ञात होता है कि व्यक्तिवाद की नीति से समाज को चाति श्रवश्य पहुँची। फलतः ऐसे कानून वने जिनसे उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी कार्यों मे सरकार की पर्यात ग्रधिकार मिलने लगे ।

प्रश्न यह है कि देश की ब्यार्थिक व्यवस्था के साथ सरकार का क्या सम्बन्ध हो ? इस सम्बन्ध में राष्ट्रीयकरण के कई रूप होते हैं जिनमें से मुख्य तीन हैं। एक तो यह कि सरकार हो उद्योग-धंधों का प्रवन्ध तथा संचालन करें श्रौर उसमे लगाने के लिए श्रावश्यक पूँजी भी जुटावे। इस प्रकार सरकार उद्योगों का स्वामित्व श्रौर नियत्रण श्रपने पास रक्खे; दूसरा यह कि उद्योगों का सचालन तथा प्रवन्ध व्यक्तियों के हाथ में हो ग्रौर वे हो लाभ-हानि के त्र्याधकारी हो परन्तु उनका नियंत्रण सरकार के हाथ मे हो, तीसरा यह कि सरकार उद्योग-धंघो का सचालन करे परन्तु पूँ जी जुटाने तथा प्रबन्घ का काम व्यक्तियों के ही हाथ में हो। पूँ जीवादी देशों में भी त्राज उद्योग-धंधों की पूर्ण स्वतन्त्रता पूँ जीपतियों के हाथ मे नहीं रही है। वहाँ भी लाभ का नियंत्रण, मूल्य-निर्धारख तथा कर-नीति के द्वारा सरकार उत्पादन की इकाइयो पर उचित नियंत्रण रखती है। एका।धकार-चेत्र में तो सरकार मूल्य निर्धारित करने का काम स्वय ही करती हैं। रूस में सभी श्रार्थिक कियाएँ सरकार के श्रिधिकार में हैं श्रीर इझलैएड जैने पूँ जीवादी देशों में भी राष्ट्रीयकरण की मॉग बढ़ती जा रही है। हमारे देश मे भी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की लहर चली हुई है। राष्ट्रीय सरकार ने रिज़र्व वेंक ग्रॉफ़ इंग्डिया जैसी संस्था को तो श्रपने स्वामित्व में ले ही लिया है। रेले केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व मे त्रा गई है तथा कुछ राज्य सरकारों ने मोटर सविस का राष्ट्रीयकरण कर लिया है। ऐसी परिस्थिति मे हमारे सामने प्रश्न यह है कि हमारे उद्योग धंघों की उन्नति का रूप क्या होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण या व्यक्तिवाद । इस विपय मे निश्चित करने से पहिले हमे श्रपने श्रार्थिक ग्रादर्श ग्रीर उद्देश्य निश्चित कर लेने चाहिए ग्रीर उसके पश्चात् उन्हे कियात्मक रूप देने के लिए उचित साधनों का प्रयोग करना चाहिए । हमारा त्रार्थिक ध्येय स्पष्ट है । हमे देशवासियो का जीवन-स्तर उँचा करना है जिसमे उन्हे खाने-पीने की पर्याप्त सामग्री प्राप्त हो, पहिनने के लिए कपड़ा मिले, रहने के लिए साफ खुला हुन्ना मकान मिले स्नौर स्वास्थ्य तथा शिचा की उचित सुविधाएँ प्राप्त हो । हमारे श्रादशों में वर्ग संघर्ष को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इन ग्रादशों की पूर्ति दो बातों पर निर्भर है-(१) उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो, (२) वितरण-प्रणाली में उचित परिवर्तन हो । हमारे देश में उत्पादन की भी कभी है तथा वितरण की प्रणाली भी सुक्यवस्थित नहीं हैं। हमारी त्रायिक नीति ऐसी हो जिससे उत्पादन बढ़े, प्रति-व्यक्ति वार्षिक त्राय में वढ़ोत्तरी हो, र्क़ाप उन्नत हो. बड़े-छोटे सब प्रकार के उद्योग बनाए जाएँ

तथा विनरण प्रणाली सुज्यवस्थित हो। यह तो निश्चित ही है कि उत्पादन में बढ़ोन्तरी कृष, घरेलू घंघों तथा बड़े पैमाने के विशाल उद्योगों द्वारा ही हो सकती है। इन सभी साधनों को उन्नत करना आवश्यक है। परन्तु देखना यह है कि घंघों का राष्ट्रीयकरण हो अथवा इनकी व्यवस्था का भार तथा उत्तरदायित्व व्यक्तियों तथा वम्पनियों पर ही होड़ दिया जाय। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के विषय में हमारे देश में दो विचारधाराण हो चली हैं। युछ लोगों का वहना है कि देश में उद्योगों का शिव्र ही राष्ट्रीयकरण होना चाहिए जिस्से पृंजीवाद का अन्त हो छौर वर्ग-स्वर्ष की समस्या समात हो जाय। दसरा मत है कि हमारी सरकार अभी उद्योगों का प्रवन्ध एवं सचालन करने के योग्य नहीं हुई है इसलिए इनका प्रवन्ध व्यक्ति के अधिकार में ही रहना चाहिए। व्यक्तिवादी विचारधारा वे पन्न वालों ने बुछ ऐसे तर्क दिए हैं जो राष्ट्रीयवरण वा विरोध वरते हैं। उनका कहना है कि—

- (१) प्रत्येक उद्योग-धर्ष में किसी न किसी प्रकार का थोड़ा-बहुत हानि-भय रहता है। सरकार को उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके इस हा.न-भय को श्रपने सिर मोल लेना न ठीक है श्रीर न वाह्यनीय ही।
- (२) उद्योग-धधों को चलाने के लिए कुछ व्यक्तिगत योग्यता और साहस की द्यावश्यकता होती है। सनकारी कर्मचारियों में यह योग्यता और साहस नहीं होता और न उनमें इनका कुछ द्यनुभव ही होता है। द्यातः सरकार उद्योगों का ठीक-ठीक संचालन नहीं कर सकती।
- (३) सरकार उद्योग चलाने के लिए श्रावश्यक मात्रा मे पूँजी इक्डी नहीं कर सकती।
- (४) सरकार को उद्योगों में काम करने के लिए कुशल मिस्त्रियो तथा इंजीनियरों की जो आवश्यकता होगी उसे वह उतनी सरलता से पूरा नहीं कर सकती जितनी सरलता से व्यक्तिगत उद्योगपित कर लेते हैं। ऐसी अवस्था में यह भय होना है कि राष्ट्रीयकरण से उद्योगों की उत्तादन-शक्ति बढ़ने की जगह उल्टी गिरने लगेगी जिससे समाज और देश को और भी अधिक हानि होने की सम्भावना है।

परन्तु इन कारणो से ही राष्ट्रीयकरण के प्रश्न की टाला नहीं जा सकता। प्रो॰ के॰ टी॰ शाह ने उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पद्म में निम्न तर्क दिए हैं -

- (१) उद्योगों का स्वामित्व श्रीर प्रवन्ध सरकार के श्रधिकार मे श्राने से उद्योगों में संगठन श्राएगा तथा बचत भी होगी ।
- (२) राष्ट्रीयकृत उद्योगों में जो लाभ होगा वह जनता के हित में व्यय किया जा सकेगा | इससे सरकार के हाथ मजबृत होगे छौर फिर उसे जनता पर भारी-भारी टैक्स लगाकर श्रपनी आय बढ़ाने की श्रावश्यकता नहीं रहेगी ।
- (३) राष्ट्रीयकृत उद्योगों का ध्येय जनता की सेवा करना होगा न कि जनता का शोपण वरके भारी-भारी लाभ कमाना। इससे देश के आर्थिक क्लेवर में हडना आएगी तथा जन साधारण की उन्नति होगी। तव पूँजीवाद और वर्ग- मंद्यर्प के दोप नहीं रहेंगे।
- (४) राष्ट्रीयकृत उद्योगों में श्रमिकों को श्रपनी-श्रपनी किंच के श्रनुसार पूरा पूरा रोजगार मिल सकेगा। श्रमिकों को शिक्ता तथा उनके कल्याण का समुचित प्रवन्ध होगा श्रीर श्रम-शोषण वी समस्याएँ न रहेगी।
- (५) उद्योगों का राष्ट्र यकरण होने से देश भर में स्थान-स्थान पर उद्योग स्थापित होंगे। सरकार को व्यक्तियों की भाँगि विशेष प्रदेश में हित न रहेगा। इससे उद्योगों का विकेन्द्रीकरण स्वतः ही हो जायगा तथा देश के हर एक भाग में लोगों को रोजगार की मुविधाएँ हो जाएँगी।

इसी प्रकार उद्योगों के राष्ट्रायकरण के पत्त ग्रीर विपत्त में युक्तियों दी जानी है परन्तु उचित वात तो यह है कि ये सभी वाते परिस्थित के ग्रनुसार वदलती रहती हैं। ग्रार्थिक मामलों में देश, काल ग्रीर परिस्थित के ग्रनुसार परिवर्तन हुन्ना करते हैं ग्रीर होने भी चाहिएँ। प्रारम्भ में रूस ने सामूहिक कृषि प्रणाली न रखकर व्यक्तिगत कृष-प्रणाली ही रक्खी थी परन्तु समयानुद्दल उनमें उचित परिवर्तन होते होते श्रीजकल वह सामूहिक कृषि-प्रणाली हो गई है। हमारी वर्तमान स्थिति मे राष्ट्रीयकरण का दोत्र सीमित ही है। कुछ उद्योग- घन्चे तो ऐसे हैं जिनका राष्ट्रीयकरण होना वहुत ग्रावश्यक है। रेल, सड़क

Minute of Dissent by Prof. K. T. Shah in the Report of the Advisory Planning Board, 1947.

तथा ग्रन्य मुख्य यातायात के साधना का तो राष्ट्रीयकरण होना ही चाहिए। वहत से त्राधार-भृत घन्ये ऐसे हैं जिनका ठीक ठीक प्रवन्ध ग्रौर संवालन सर-कार ब्राच्छी तरह से कर सकती हैं। भारी रसायिनक पदार्थ तथा मशीन बनाने के कारखानों. कल-एजें बनाने के कारखानों का भी राष्ट्रीयकरण करना ग्राव-श्यक है क्योंकि इनके लिए पर्यात मात्रा में पूँजी का प्रवन्ध करना तथा देश हित के लिए उनका सचालन करने का प्रवन्ध सरकार ग्राच्छी तरह कर सकवी है। ऐसे उद्योगों को, जिनमे उपभोग्य वस्तुएँ वनती हैं, व्यक्तिवाद के श्राधार पर ही छोड देना उचित है, परन्तु सरकार का इन पर नियन्त्रण अवश्य होना चाहिए। छोटे पैमाने के उद्योगो तथा कुटीर-धन्धो को सरकार के ग्राधिकार में देने की कोई क्रावश्यकता नहीं है फिर भी उनके संचालन में जिन साधनों की त्रावश्यकता होर्ता है उनके सम्बन्ध में सरकार को सहायता ब्रवश्य करनी चाहिए । उद्योगो का राष्ट्रीयकरण हो या नहीं सरकार को यह ब्रावश्य देखना चाहिए कि देश के सभी भागों में श्रौद्योगिक उन्नति हो रही है या नहीं । उद्योग सम्बन्धी नई-नई खोज करने में, माल विकवाने में तथा इस सम्बन्ध में व्यक्तिः गत सचालको को ग्रावश्यक जानकारी देने का काम सरकार को करना चाहिए। विभिन्न प्रान्तो की त्र्यावस्यकतात्रो के त्रमुसार धन्धो का स्थानीयकरण सरकार का उत्तरदायित्व है।

हमारे उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के विवादमस्त विषय को सरकार की श्रीद्यो-गिक नीति ने श्रगले दस वर्षों तक लगभग समात ही कर दिया है। सरकार का मत है कि देश के श्रार्थिक उत्थान के लिए राष्ट्रीय सम्पत्ति मे बृद्धि करने की श्रावश्यकता है श्रीर इस उद्देश्य के लिए सब सम्भय साधनों से देश में उत्पादन बढ़ाना चाहिए। सन्कार यह भी समभती है कि यदि उत्पादन बढ़ाना है तो देश के वर्तमान श्रीद्योगिक कलेवर को नहीं ख़ूना चाहिए। सरकारी नीति की घोषणा करते हुए पंडित नेहरू ने एक बार कहा था कि "इस विषय में (उद्योगों के राष्ट्रीयकरण) कोई भी कदम उठाते समय यह देखने की श्रावश्य-कता है कि देश में वर्तमान श्रार्थिक कलेवर को कोई हानि न पहुँचे। देश श्रीर संसार की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वर्तमान कलेवर को बिल्कुल भंग कर देने से श्रार्थिक विकास को गहरी चोट लगने की श्राशंका हो सकती है।

इसलिए यह त्रावश्यक है कि इस क्लेवर को शनैः शनैः वदला जाय" हमारी सरकार के पास उद्योगों के स्वामित्व श्रीर संचालन का उत्तरदायित्व लेने को शक्ति ग्रभी नहीं है। स्वर्गीय सरदार पटेल ने इस विषय में एक वार कहा था कि सरकार में उद्योगों को चलाने की न योग्यता है ग्रीर न शक्ति। ग्रतः इन्हें व्यक्तिगत प्रबन्ध में ही छोड़ना होगा। राष्ट्रीयकरणु के विषय में काब्रेस ग्राधिक प्रोग्राम कर्नेटी का मत है कि देश-रत्ता तथा जनता के लिए आवश्यक वस्तुए बनाने वाले उद्योग-धन्वे तथा ग्राधार-भृत उद्योग सरकार के ग्राधीन होने चाहिएँ। जो उद्योग समस्त देश के हित मे ग्रावश्यक है वे भी सरकार के ग्राधीन कर दिए जाएँ। सरकार ने अपनी श्रोद्योगिक नीति मे स्पष्ट कर दिया है कि. पुराने उद्योगों का दस साल से कम समय में राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रश्न नहीं है। परन्तु हमारी राय में इस प्रकार राष्ट्रीयकरण का समय निश्चित करना ठीक नहीं है क्योंकि उद्योगपति इस बात से भय खावर इनमे श्रपनी पूँजी लगाना वन्द कर टेगे । यदि दस वर्षों मे हमारी ग्रार्थिक व्यवस्था सगिटत हो जावे श्रीर सरकार इस भार को सँभालने के योग्य वन सके तो राष्ट्रीयकरण सफल हो सकता है। यदि जल्दवाजी में ग्राकर ग्राभी-ग्राभी उद्योगी का राष्ट्रीय-करण किया गया, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हें, तो उत्पादन व्यवस्था विल्कुल भग हो जायगी और समूचा त्रार्थिक कलेवर छिन्नभिन्न हो जायगा। राष्ट्रीयकरण करने से पहले इस बात की श्रावश्यकता है कि योजना बनाई जाय कि किस प्रकार राष्ट्रीयकरण हितकर होगा ? कौनसे उद्योगो का पहिले राष्ट्रीयकरण होना चाहिए ? किस प्रकार उद्योगां को व्यक्तिगत स्वामियों से प्राप्त किया जाय ? उनको वदले मे क्या दिया जाय ? तथा फिर उद्योगों का प्रवन्ध तथा संचालन कैसे किया जाय ? इन सब बातों को निश्चित करने के बाद ही राष्ट्रीयकरण के विपय में सोचना चाहिए।

## १७--- ऋोद्योगिक-चेत्र सें केन्द्रीय सरकार

देश की वर्तमान स्थिति में उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की योजना को व्याव-हारिक न जानकर केन्द्रीय सरकार श्रपने नियन्त्रण श्रीर स्वामित्व में नए-नए उद्योग स्थापित करने लगी है। सरकार ने श्रपनी पूँजी लगाकर कारखाने स्रोते हैं, विदेशी उद्यंगपातयों के सामे में भी खोले हैं तथा कुछ ऐसे कारखाने भी स्थापित किए हैं जिनमें सरकार तथा जनता दोनो का साभा है। यहाँ हर श्रीद्योगिक त्रेत्र में केन्द्रीय सरकार की मुख्य-मुख्य क्रियात्रा का श्रध्ययन करेंगे।

### १. रेल के इंडानों का कारखाना

रेल के इंजनो में देश को श्रात्मानर्भर वनानेके उद्देश्य से मरकार ने श्रासन-सोल मे कोई २६ मील की दूरी पर पश्चिमी बंगाज़ मे चितरज्जन नामक स्थान पर रेल के इजन बनाने का एक विशाज कारखाना स्थापित किया है। इस कारखाने का काम १६४८ मे श्रारम्भ किया था श्रीर लगभग समात हो चुका है। इस कारत्याने मे कुल मिताकर १४ ६३ करोड़ राये व्यय होने का अनुमान है परन्तु ग्रामी तक १२ ५० करोड रुपये व्यय हो चुके हैं। १६५६ तक इसमें २० इजन तथा ५० वाषा टिक्सॉ प्रतिवर्ष वनने लगेगी। इतना काम करने में कोर्ड २०,००० टन इस्कात को ग्रावश्यकता हुग्रा करेगी जिस देश मे हा निकाले हुए लंहि में पूग करने का प्रवन्ध किया जा रहा है। १९५० ग्रीर ५१ में त्र्यावश्यक मार्ज न मिलने के कारण इस कारखाने का काम श्राशानुद्गुल उन्नित नहीं कर सका है परन्तु फिर भा ग्रंच तक २० मालगाइ। के रेलवे इंजन बनाए जा चुके हैं जो वगवर काम दे रहे हैं। ऋनुमान है कि इस वर्ष इसमें ३८ इजन तथा श्रगले वर्ष ५२ इजन बनार जा सर्केंगे। यह कारखाना एशिया भर मे श्रपनी सानी का श्रद्भुत कारखाना वन जायगा । इसमे १३००० श्रप्र्व-शक्ति के ११८६ मोटर इंजन लगाए गए हैं। ब्राजकल इस वारखाने मे २८५० से श्रिधिक व्यक्ति काम करते हैं परन्तु श्रन्त मे चलकर ४००० से श्रिविक व्यक्ति इसमें काम करने लगेंगे। अमिकों को यत्र सम्बन्धी शिच्वा देने के लिए यहीं एक यात्रिक-स्कूल भी खोला गया है। सरकार ने इस कारखाने में काम करने वाले लोगों के कल्याण की सभी आवश्यक सुविधाएँ दे रक्खी हैं।

### २. कल-पुर्जो का कारखाना

कल-पुर्ने ऐमी श्राधार-भृत वस्तुऍ हैं जिन पर किसी देश का श्रीद्योगिक विकास निर्भर होता है। युद्ध से पहिले हमारे टेश मे कल-पुलें बनाने का कोई संगठित उन्होंग नहीं था। उस समय लगभग १०० प्रकार के कल पुर्ज़े देश में बनते थे। परन्तु युद्धकाल मे इनकी श्रावश्यकता वढ़ी श्रीर ६००० प्रकार के कल-पुर्ने प्रति वर्प हमारे उद्योगों में बनाए जाने लगे। १६४७ में देश भर में २४ श्रन्छी तथा १०० निम्न कोटि की ऐसी फर्म थी जो कल-पुर्ने बनाया करती थी। देश के विभाजन से इस उद्योग को काफी चोट लगी श्रौर कल-पुर्जों के कारखाने तथा उनमें काम करनेवाले श्रीमको की संख्या कम हो गई। विभाजन के पश्चात् हमारे देश मे १६ उत्तम कोटि 'की तथा ५० निम्न कोटि की फर्म थी जो कल-पुर्ने बनानी थी। इनमें लगभग ४० लाख रुपये के कल-पुर्ने प्रति वर्ष बनाए जाते थे । श्राजकल हमारा कुल श्रावश्यकतात्रों का ६ प्रतिशत भाग भी हमारे देश में बने हुए कल-पुज़ों से पूरा नहीं हो पाता। इस समय हमारे कारख़ानो को १० करोड नपये के मूल्य के कल-पुर्जों की प्रति वर्ष स्त्रावश्यकता होती है जो हमे विदेशों ने आयात करने पडते हैं। सरकार ने कल-पूर्जों मे देश को स्वावलम्बी बनाने के दृष्टिकोण से बंगलोर के पास जालाहाली नामक स्थान पर कल-पुजों का एक कारखाना स्थापित किया है । मैसूर राज्य ने इस कारख़ाने को बनाने के लिए भूमि दे दी है श्रीर कारख़ाने का श्रिध-कांश काम पूरा भी हो चुका है। केन्द्रीय सरकार ने श्रप्रैल १६४६ में स्विटज़र-लैंगड की एक कम्पनी के साथ समभौता करके वहाँ से नशीन, कुशल कारीगर, विशेषज्ञ तथा इंजीनियर बुलाने का निश्चय किया है। १९५५-५६ तक यहं कारखाना अपनी परी शक्ति से काम करने लगेगा जब इसमें कोई ४ करोड रुपये के मुल्य के कल-पूर्ज बनने लगेंगे।

#### टेलीफोन बनाने का कारखाना

श्रव तक हम टेलीफोन तथा उसके लिए श्रावश्यक कल-पुर्जे विदेशों से श्रायात करते ये परन्तु श्रव इनका श्रायात वन्द करने के उद्देश्य से बंगलोर में टेलीफोन बनाने का एक कारख़ाना खोला गया है। डायल तथा करडेन्सर को छोड ग्रन्य सभी वन्तुए इस कारखाने में बनाई जाया करेंगी। इस समय इस क'रखाने में २५००० टेलीफोन प्रति वर्ष बनाए जान हैं परन्तु ग्राशा है कि जब यह कारखाना ग्रपनी पूर्ण शिक्त से काम करने लगेगा तो, इसमें ५०,००० टेनीफोन प्रति वर्ष बनने लगेगे। ग्राजकल कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में न निलने के कारण उत्पादन सीमिन है। यह कारखाना इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्री लि० के नियत्रण में खोला गया है। यह कम्मनी रे करोड कर की ग्रिक्त पूँ जी में १ फरवरी १६५० को बनाई गई थी। इसके पूँ जी में ६५% भाग भारत सरकार तथा मेसूर राज्य का है तथा शेप पूँ जी इज्जैएड की एक कम्पनी ने लगाई है। इसके संचालन ग्रीर प्रवन्ध के जिए ग्राठ संचानकों का एक बोर्ड है जिसमें सात भारत सरकार द्वारा निर्वाचित हैं। १६५० के ग्रन्त तक इस कारखाने में ४०,००० टेलीफोन तैयार किए गए पे ग्रीर ग्रव यहाँ लगभग २००० टेलीफोन प्रति मास तैयार होते हैं। ग्रव टेलीफोन के बहुत से कल पुजें इसी कारखाने में बनाए जाने लगे हैं।

टेलीफोन के लिए हमें एक प्रकार के तार की श्रावश्यकता होती है जी श्रव तक विदेशों से मंगाया जाता था। इस श्रायात को बन्द करने के लिए सरकार ने देश में ही एक कारखाना न्योल दिया है। इसके निए ३० नवम्बर १६४६ को सरकार ने इंग नैएड को एक कम्पनों के साथ समभीता किया जिसके श्रवमार वह कम्पनी पश्चिमी बंगाल में मिहीजान नामक स्थान पर- एक कारखाना बना रहो है। इस कारखाने में १ करोड कपया ब्यय होने का श्रवमान है श्रीर श्राया है कि जब यह कारखाने में १ करोड कपया ब्यय होने का श्रवमान है श्रीर श्राया है कि जब यह कारखाना काम करने लगेगा तो इसने १०० लाख काय के मूल्य के नार प्रति वर्ष बनाए जा महेंगे। इस कारखाने के लिए भूमि पश्चिमी बगाल की सरकार ने दी है श्रीर कारखाना बनाने का काम श्रारम्भ हो चुका है। विशेषज्ञों का श्रवमान है कि इस कारखाने में प्रति वर्ष ६५ लाख कार्य की लागत लगाकर ८० लाख कार्य के मूल्य का तार बनाया जा सकेगा श्रीर इस प्रकार २२ लाख कार्य प्रति वर्ष का लाम होगा।

#### ४. वायुयान का कारखाना

देश में हवाई जहाज़ बनाने का कारख़ाना बनाने की ग्रावश्यकता दितीय युद्ध के श्रारम्भ से ही होने लगी थी। दिसम्बर १६४० में बाजचन्द हीराबन्द नामक एक प्रसिद्ध उद्योगपनि ने ४ करोड़ रुपये की ग्राधकृत पूँ जी से बंगलोर में जहाज़ बनाने की हिन्दुस्तान ऐग्रास्काफ्ट लि॰ कम्पनी स्थापित की । १९४२ मे केर्न्द्राय सरकार ने इसे खंरीट कर ग्रापने नियंत्रण में ले लिया। सिनम्बर १६४३ से युद्ध समाप्त होने तक इस कारखाने में जहाजों की वेवल भरम्मन होती थी। युद्ध के पश्चात् इस कम्पनी का पुनर्रेगठन किया गया जिसमे केन्द्रीय सरकार तथा मैसूर राज्य सरकार हिस्सेटार बने । छव यह रक्षा विभाग के अन्तर्गत काम कर रहा है श्रीर इसमें बहाज़ बनाए जाने लगे हैं । छंटे छोटे जहाज़ बनाने मे इस कारखाने ने ग्रव तक वाकी प्रगति की है। इद्धलएड की एक जहाज बनाने की कम्पनी की महायता से इस काग्खाने से बड़े बड़े जहाजों का निर्माण भी होने लगा है। उत्पादन के मामले मे अभी यह काम्खाना स्वावतस्वीन होने के कारण इसमें जहाजों की मरम्मन भी की जानी है जिमसे श्रमिकों को काम मिनता रहे। इस कारखाने ने युद्धकालीन बहुन सं ट्टे-फूटे जहाजो की मरम्मत करके चालू कर दिया इ जो अब अच्छा काम कर रहे है। जहाज़ बनाने के श्रतिरिक्त इस कास्खाने में रेल के डिय्वे भी बनाए जाते हैं। रेलवे विभाग से डिज्वे बनाने का काम इस कारखाने की मिला हुग्रा है। ग्रव तक इसने तीसरे दर्ज के लगभम २०० डिब्वे तैयार किए हैं जो काम में ग्राने लगे हैं।

#### ४. पेनिस्तिन उद्योग

देशवासियों के जन-त्वारध्य के लिए देश में ही पैनिस्लिन बनाने की बहुत श्रावश्यकता थी। इस काम को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 'विश्व स्वाध्य मव' तथा 'मंयुक्त राष्ट्रीय बाल सहायता केष' से सम्मेल करके पैनिस्लिन बनाने का एक कारख़ाना खोलने का निश्चय किया है। यह सम्मेल जुलाडे १९५१ में किया गया था जिसके श्रनुसार उक्त दोनों संस्थाओं ने यांत्रिक तथा विक्त सह यता देने का वचन दिया है। सम्नेल के श्रनुसार भागत सम्कार कारख़ाने के लिए भूमि देगी, कारख़ाना बनवाएगी, प्रयोगशालाएँ बनाएगी तथा विज्ञतों श्रादि का प्रयन्ध करेगा। 'बाल महायता कोप' का,५०,००० डॉलर के मूल्य की श्रन्य सामग्रा मगा कर कारख़ाने की देगा

ā,

तथा 'विश्व स्वास्थ्य संघ' तात्रिक सहायता पर ३,५०,००० डॉलर व्यय करेगा। श्रमुमान है कि श्रारम्भ मे इस कारग्वाने मे प्रति वर्ष ३६०० यूनिट पैनिस्लिन बनेगी परन्तु धीरे-धीरे ६००० यूनिट वनने लगेगी। यह कारग्वाना पूना के पास देह सड़क पर बनाया जा रहा है श्रोर श्राशा है कि १६५३ के अन्त तक काम करने लगेगा। जब तक यह कारग्वाना बन कर तैयार हो तब तक पैनिस्लिन की श्रावश्यकतात्र्यों को पूरा करने के लिए वम्बई के हैि फ़्कन इन्स्टीड्यूट में पैनिस्लिन को बोतलों मे भरने का प्रवन्ध कर दिया गया है। यहाँ प्रति दिन १५००० वायल्स बोतलों मे भरी जा रही है। यह काम २० मई १६५१ ने श्रारम्भ किया गया था जो श्रव तक सरकार तथा जनता की पैनिस्लिन की माँग को पूरा करता रहा है।

### ६. श्रोजारा का कारखाना

सरकार ने गणित सम्बन्धी तथा ग्रन्य ग्रीज़ार बनाने का भी एक कारख़ाना स्थावित किया है। कलकते में ग्रव तक गणित सम्बन्धी ग्रीज़ारं का जो कार्यालय था उसको 'राष्ट्रीय ग्रीज़ार निर्माण' कारख़ाने का रूप दे दिया गया है। योजना कर्माशन ने ग्रपनी पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था की है कि इस कारखाने पर १६५१-५३ में ५० लाख रुपये तथा १६५१-५६ में कुल १५४ लाख रुपये व्यय किए जाएँ। कारख़ाने को संगठित करने की योजनाएँ वन रही हैं ग्रीर ग्राशा है कि शीघ ही इसमें इतना उत्पादन होगा कि फिर देश को विदेशों से इस प्रकार के ग्रीज़ार ग्रायात करने की ग्रावण्य-कता न रहेगी। यहाँ इतना कहना भी उचित होगा कि इस कार्यालय की स्थापना सबसे पहिले १८३० में हुई थी। तब से यहाँ वरावर प्रकार प्रकार के गणित-ज्योमिति सम्बन्धी ग्रीज़ार वनते रहे थे। ग्राज इसकी सम्पत्ति सरकार ने देशहित के लिए ग्रपने नियंत्रण में ले ली है ग्रीर बड़े पैमाने पर श्रीज़ार बनाए जाने लगे हैं।

## वैद्यानिक खाद का कारलाना

श्रौद्योगिक चेत्र में सरकार ने ऐशिया भर में बहुत बड़ा काम जो किया है वह है वैज्ञानिक खाद बनाने का सिंधरी का कारख़ाना। हमारे देश में वैज्ञा नंक खाद की बहुत त्रावश्यकता थी। इसको पूरा करने के लिए भारत रकार ने लगभग ब्राट वर्ष पहिले इस सम्बन्ध में एक योजना तैयार की थी। स योजना के ब्रानुसार १६४५ में बिहार में सिंधरी नामक स्थान पर मुमि वरीदनें, उसे समतल बनाने तथा कारखाना बनाने के लिए श्रावश्यक सामग्री हिं। हे का काम ब्रारम्भ कर दिया गया था । १६४६ में कारखाना बनाना ी श्रारम्भ कर दिया गया। पाँच वर्ष तक लगातार काम होता गया श्रीर प्रन्त में राष्ट्रीय सरकार ने कोई ३० करोड़ की लागत से यह कारखाना |यार ही कर टिया । कारलाने का काम ३० ग्रक्टूवर १९५१ की न्याधी ात से ग्रारम्म हो गया है ग्रौर १५ जनवरी १९५२ को सिधरी फटिलाईज्र एएड केमिकल्स लि॰, कम्पनी बनाकर इसे उसके श्राधीन कर दिया गया । स कम्पनी की श्रिधिकृत पूँजी ३० करोड़ रुपये है । यहाँ श्रमोनियम सल्फेट ोयार होता है। यह सल्फेट भूमि की उर्घरता बढ़ाने के काम ग्राता है। हमारे शा में इसकी बहुत ग्रावश्यकता थी। ग्राशा है कि इस वर्ष के मन्य तक इस जरन्त्राने मे १००० टन श्रमोनियम सल्फेट वनने लगेगा । श्राज तक भारत रिकार ४,००,००० टन श्रमानियम सल्फेट विदेशों से श्रायात करती रही थी वीर वह भी देश की ग्रावश्यकतात्रों के लिए पूर्ण नहीं था। जब हमारा यह करखाना अपनी पूरी शक्ति से काम करने लगेगा तो इसमे ३,६५,००० टन प्रमोनियम सल्फेट प्रति वर्ष बनने लगेगा जिससे हमें १० करोड़ रुपये के मूल्य h विदेशी विनिमय की बचत होगी । सरकार का प्रयत है कि इस कारम्याने । विभिन्न-प्रकार की वैज्ञानिक ख़ाद इतनी सस्ती लागत पर तेयार की जाय कि गरत के गरीन से गरीन कृपक भी उसे खरीदकर श्रपने खेतों में प्रयोग कर कि । यह लिखने मे तनिक भी सन्देह नहीं कि सिंधरी का यह कारखाना बना त्र भारत सरकार ने रासायनिक ग्रीद्योगिक द्वेत्र मे एक नया कदम उठाया है।

### =. निवास-गृह वनाने का कारखाना

नई दिल्ली के पास स्थित एक ऐसा कारखाना बनाया गया है जो नेवास-गृह बनाने का काम करता है। सरकार की योजना है कि यह कारखाना उपयोगी श्रीर सस्ते घर बनाए जो जनता को वेचे जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकर स्वीडन की एक वस्पनी से बातचीत कर रही है। ग्राशा है यह काम शीव प्राहो सकेगा श्रीर बड़े-बड़े नगरों में मकानों की समस्या समाप्त हो जायगी।

#### जलपोत बनाने का कारखाना

सरकार पानी के जहाज बनाने के उद्योग को भी ग्रपने हाथ में लेना चाहती है। सिधिया स्टीमशिप नेवीरेशन कम्पनी के पास विज्ञापट्टम पर एक ऐम कारम्याना है जहाँ पानी के जहाज बनाए जाते हैं। सिंधिया कम्पनी इस कारखाने को वन्द करना चाब्ती थी परन्तु सरकार का विचार था कि इसके बन्द होने से देश का जहाज निर्माण उद्योग श्रास्त-व्यस्त हो जायगा न्त्रीर उसमे काम करनेवाले कुशल कारीगर भी देश के हाथ से निकल लाऍगे। अतः सरकार ने इस कम्मनी को २५ फरवरी १६५० को ८००० टन वजन के तीन मान ढोने के जहाज बनाने के ब्रार्डर दे दिये जिसमे यह कारख ना चाल बना रहे थीर कुशल विशेषज्ञ काम में लगे गहें । सरकार यह भलो भॉति जानती थी कि इस कम्मनी से जहाज वनवाने में उसे एक जहाज का मृल्य ६४ लाप रुपये देना पड़ेगा जबकि इगलैंव्ड मे वैसा ही जहाज ४२ लाख रुपये में वन सकता था । फिर भी सरकार ने भारतीय कम्पनी से ही जहाज वनवाए थ्रौर २२ लाख रुगये प्रति जहाज की दर कम्पनी को त्र्राधिक मूल्य देकर इस उद्योग की एक प्रकार से परंग्त् सहायता कर दं<sup>।</sup> अभी तक तीन जहाज वन चुके हें और काम कर रहे हैं। तीन श्रीर जहाज बनाने का त्रार्डर त्रगस्त ५० में दिया गया है। इस प्रकार सरकार इस उद्योग में सहायता दे रही है। परन्तु उद्याग का उन्नन करन का यह एक ग्रस्थायी उपाय है। मरकार की योजना है कि लिएया कम्पन से काग्खाने को खरीद ही लिंा जाय त्रीर किसी विदेशा कम्पना के साथ सामा करके इसमें बड़े पैमाने पर जहाज बनने लगें। विश्वास हे यह काम शांघ्र पूरा हा जायगा।

इन प्रयत्नों के श्रांतिरिक्त केन्द्राय सरकार ने श्रोद्यागक स्तृत्र में श्रीर भी अनेक छोटे-मोटे काम किए हैं। हाल हा में श्रोपाधया तथा रंग बनाने के एक कारखान का निर्माण कार्य श्रारम्भ कर ादया है जहाँ शुद्ध श्रीपाध तथा सचे रंग बना करेंगे। विदेशी कप्पनियों के साथ मिलकर साइकिल बनाने के कारख़ाने भो स्थापिन किए गए हैं। नादेयों को बहुनुखी योजनान्नों में सरकार ने जो प्रशंसनीय कार्य किए हैं उनका वर्णन तो पीछे किया हो जा चुका है। घरेलू-उद्योग-धंयों में भी सरकार ने जो सहायता दी है वह भी कम नहीं है, उनका उल्लेख भी पीछे किया जा चुका है। ग्रव तो यह ग्राशा हैं कि सरकार इस ग्रोर ग्रीर भी ग्रविक काम करे। राज्य सरकारों को भी इस कार्य में भाग लेना चाहिए। प्रादेशिक उद्योगों को स्थापना तथा उनका संचालन तो राज्य सरकारों को ही लेना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने कागज की एक मिन बनाई है तथा मद्रास, मैसूर ग्रीर पश्चिमी बंगाल की सरकारों ने भी उद्योगों में हिस्सा बंटाया है। ग्रन्य राज्यों को भी इस चेंग ग्राना चाहिए।

# े १८—कुटोर-घंघों की समस्याएँ

प्राचीन काल से ही भारत के ह्यार्थिक क्लेवर में छोटे तथा कुटीर-धर्म का एक विशिष्ट स्थान रहा है। ब्रागरेजी शासन से पहिले ये धर्षे देशवासियों के श्रार्थिक जीवन के मूल ग्राधार ये। ढाका की मलमल, वनारस की साहियाँ, काश्मीर के शाल, थातु की मूर्तियाँ, लक्डी के खिलौने ब्रादि संसार-प्रसिद्ध वस्तुएँ इन्हीं कुटीर-धंधों में बनती थीं । विदेशी राजनैतिक सत्ता के कारण इंगलैंएड में मशीनों से बनी हुई वस्तुऍ हमारे देश में ग्राने लगी। उन वस्तुग्रों की प्रतियोगिता में हमारे ये छोटे धर्चे न टिक सके। गॉवो की स्वावलम्बी श्रार्थिक इकाईयाँ भंग होने लगी तथा मशीनो द्वारा बड़े-बड़े कारख़ानों में बने हुए सस्ते माल की प्रतियोगिता से, सरकार की हमारे उद्योगों के प्रति उदासीनता से एवं लोगों के रहन-सहन, रीति-रिवाजों तथा सामाजिक सम्यता में परिवर्तन होने से हमार छोटे तथा कुटीर धर्षा को गहरी चोट लगी, परन्तु किर भी ये मैदान में जमे रहे । स्वदेशी त्र्यान्दोलन के द्वारा इन्हें कुछ सहारा मिला तथा १६२१ श्रीर १६३१ के राजनैतिक श्रान्दोलनों में खादी तथा ऋन्य देशी वस्तुयों के उपभोग पर जो जोर दिया गया उससे ये धर्म कुछ उभरने लगे। इनमें काम करनेवाले श्रमिकां की कुशालता, ग्रीग्यना तथा कार्यचमना में भी बृद्धि होने लगी। १९३६-३७ में जब प्रान्तीय शासन व्यवस्था कामेस के हाथ मे ज्ञाई तो इन धंधों को ज्ञीर भी अधिक प्रोत्साहन मिला। दितीय युदकाल में नागरिक उपभोग के लिए कारखानों में बने हुए माल की कमी होने के कारण इन धंधों में बनाए गए माल का उपयोग बढ़ने लगा । फलतः इन धंधों की सख्या वढ़ी श्रीर इनमें काम करनेवाले कलाकार को प्रोत्साहन मिला । त्राज भी ये छोटे स्त्रीर कुटार-धंधे हमारे त्रार्थिक जीवन वे प्रमुख ब्रङ्ग हैं। श्रौद्योगीकरण की किसी भी देश व्यापी योजना में इनको सम्मि सित करना ऋनिवार्य होगया है। परन्तु इस विषय पर ऋषिक विचार करने से पहिले छोटे तथा कुटीर-धर्धा का त्राभिप्राय सममता भी त्रावर्यक है। यू॰ पीर श्रीयोगिक वित्त समिति (१६३५) के श्रनुसार "कुटीर-धंधे वे होते हैं जिन्हें श्रापीण श्रपने हा लेखे-जोखे पर श्रपने बरो में लगाकर चलाते हैं "। सामान्यतः एक परिवार के सभी सदस्य मिलकर इनमें काम करते हैं —परन्तु कभी-कभी श्रावश्यकतानुसार मजदूरी देकर मजदूर भो लगा लेते हैं। इन धंधों में विजली की सहायता भी ली जा सकती है। कुटीर-धंधे नगरो श्रीर गाँवो दोना स्थानों में चलाए जा सकते हैं। गाँवों में जो कुटीर-धंधे स्थित होते हैं उन्हें केन्द्राय-वैकिंग जाँच कमेटी ने ग्रामीण या घरेलू उद्योग कहकर पुकारा है। इन उद्योगों में करवे से कपडा बुनना, रेशम बनाना, सोने व चाँदी के तार बनाना, धातु के वर्तन बनाना, बीडी-सिगरेट बनाना, चटाइयों बनाना, गुड़ बनाना, धान से चावल निकालना, धी-दूध का काम करना, तेल परना, श्रादि, श्रादि सम्मिलत हैं। योजना कमाशन ने इनका श्रन्तर स्पष्ट करने को लिखा है कि जो छोटे-छोटे धंधे गाँवों में स्थित होंगे उन्हें 'कुर्टार-धंधे' कहेंगे तथा जो नगरों में स्थित होंगे उन्हें केवल छोटे उद्योग-धंधे कहा जा मकता है।

हमारा कृषि प्रधान देश है। यहाँ के निवासी गरीब हैं तथा श्रिषकांण जनता का जीवन-स्तर नीचा है। हमारे कृपकों को पूरे वर्ष भर कृषि में काम नहीं करना पडता। कृषि के शाही कमीशन ने लिखा है कि 'भारतीय कृषि की एक महत्वपूर्ण वात यह है कि इस पर काम करने वाले कृपक को इसमें वर्ष भूर काम करने वाले कृपक को इसमें वर्ष भूर काम करने की श्रावश्यकता नहीं होती। वर्ष में कम से कम चार महीने वह विलक्ष्त खाली रहता है। ऐसे खाली समय में उसको तथा उसके परिवार को कोई काम देने के लिए छोटे-मोटे कुटोर-धंधों की श्रावश्यकता है। भारतीय वैकिंग जै च चमेटी का भी मत है कि 'कृपक को तथा उसके परिवार को उनके खाली समय में काम देने के लिए कुटीर-धंधे स्थापित करना बहुत श्रावश्यक है। इस प्रकार वह अपनी श्राय भी बढ़ा सकता है।' डा० राधाकमल नुकर्जी ने खोज करके पता लगाया है कि उत्तर भारत के बहुत-में ऐसे प्रवेश है जहीं के कृपक वर्ष भर में लगभग २०० दिन वेकार रहते हैं। उनका कहना है कि कही-कहीं तो, जहाँ सिंचाई के श्र-छे श्रीर उत्तम साधन प्राप्त हैं, इससे भी श्राधक समय तक वे वेकार रहते हैं। जिस कृपक के पास कम भूम है उसके तो सारे परिवार को भी उस पर काम करने की श्रावश्यकता नहीं होती। श्रतः उन लोगो

को ऐसा काम देने को छावश्यकता है जहाँ वे काम करके छापनी छावश्यकता की बस्त्मं भी बना सके तथा अपनी श्राय में बृद्धि भी कर सके ।' इस प्रकार श्रावश्यकता यह है कि किसी भी प्रकार ऐसे कुटीर-धंघे स्थापित किए जाएँ जो कृपको को रोजगार दे सके तथा उनकी ग्राय भी बढ़ा सके । राष्ट्रीय योजना समिति (१६३६) का मन था कि "ग्रामीण भारत की श्रिधिकाश जनता श्रपने भौतिक कल्याण के लिए अपनी आवश्यकता की वस्तुऍ पर्याप्त मात्रा में नहीं प्राप्त कर पानी। ग्रानः उनके लिए कुटीर-धबो को स्थापित करना बहुन ग्राव-श्यक है।" ग्रीर जब हम ग्रामी कृषि का वैज्ञानिकन करना चाहते हैं ग्रीर उसमें यंत्रों का प्रयोग वढाना च हते हैं तो यह ख्रीर भी ख्रावश्यक हो जाता है कि इस प्रकार जो लोग वेगोजगार होगे, उनको काम देने के लिए छोटे घरेलू: धं में को प्रोत्साहित किया जाय। ऐसी स्थिति में तो टेश के छ।र्थिक स्रायोजन में कुटोर-धवां का स्थान ग्रीर भी ग्रधिक बढ जाता है। इसी कारण योजना-कमीशन ने अपनी पंच-वर्षीय योजना में १६ करोड़ रुपये इन धर्घा के विकास पर व्यय करने का निश्चय किया है। जर्मनी, जापान, स्विटजुरलेगड तथा योरप के अन्य देशा में वहाँ को जन क्या का अधिकाश भाग छोटे - तथा कुटार-धर्मे पर श्राश्रिन रहना है। जर्मनी वी कुल जनसंख्या का २/५ भागा ऐसे हा छोटे उग्ने भवा में काम करना रहा है। वहाँ बहुत से छंड़े-छंड़े उद्याग सरकारी सहायना से खोले गए थे। यत्रप के अन्य देशों में कृपक अपनी भूमि पर कान करते ही हैं, उद्योगों म भी काम करते हैं। इससे उन्हें वर्ष भर काम मितता रहना है श्रीर वे निठल्ले कभी नहीं रहते । यही कारण है कि वहाँ जनसङ्या का धनत्व कम है ह्यीर एक वर्ग माल में २०० से ३०० तक लोग रहत है जबकि हमारे दरा मे जनसंख्या का घनत्व श्राधिक है श्रीर एक वर्ग मील मे ५०० से ६०० व्यक्ति रहते हैं। जुनसख्या के इस बनता को कम करने के लिए इस्सी का कृषि के अभिरिक्त कोई सहायक काम-धवे देने को आवश्य हता है।

प्रश्न यह है कि यदि हम अपने देश में छोटे और कुटोर-धर्घ-स्थापित करें ता क्या वे विशालकाय उद्योगों की प्रतियंगिता में टिक सकेंग ? यह ठीक है कि निछले वर्षों में ये धंधे विशाल और बड़े पैमाने के कारखानां के सामने न टिक सके और इन्हें गहरो चोट लगी परन्तु श्राज को स्थिति पुरानो स्थिति । में चिलकुल भिन्न है। श्राज कुछ ऐसी बाते हैं जिनके कारण ये धधे सफलता-: पूर्वक बड्रे उद्योगों का सामना कर सकेंगे। ये वाते हैं —(एक, ग्राज कल विजली - का प्रयोग बढ़ने से इन धबों में विजली के द्वारा मशीन चलाने में मुविधा होगी ्तथा इन धवा को बाह्य तथा ग्रान्तरिक बचनो का लाभ मिल स्केगा। इसरे, ्र ग्राज प्रत्येक समाज में कुछ ऐसी वस्तुया की मॉग बढ़नी जा रही है जो वस्तुएँ सरलतापूर्वक सस्ते मूल्यो पर इन धंबो मे बनाई जा सकती हैं। ऐसो बस्तुएँ विशेषतः विनास को हैं जिन्हें जनता इन धंधां से खरीदने में श्रापत्ति भी नहीं करेगी। ग्रनः छ'टे ग्रीर कुटार-धनां का चेत्र पहिले की श्रपेता ग्रव ग्रविक है। कुछ लोगो का कहना है कि बड़ पैम ने क विशाल उद्योग स्थापित करने से उत्पादन ग्रिधिक होता है इसलिए छोटे धर्घा को छोड़ बड़े उद्योग ही स्थापित होने चाहिए। ऐसे लोगो को यह समक लेना चाहिए कि हमारा विचार वड़े उद्योगां को भिटाकर छोटे धर्वे स्थानित करने का नहीं है। समस्या यह है कि क्रयको तथा अन्य लोगो को जो कई मुख्य काम करते हो. परन्तु फिर भी उनके पास खाली समय हो. छाटे उद्यागा में सः।यक काम दिया जाय। त्राज हमारे देश की समस्या केवल उत्पादन बढान का हा नहीं है वरन् देश के विशाल जन-समूह को रोजगार देने की भी है। वट्टे पैमाने के उद्योग इतनी वडी जन-संख्या को एक साथ काम की व्यवस्था नहीं कर सकते। काम की व्यवस्था तो केवल छोटे-छोटे घरेल-धंधा में हो सकती है जहाँ लोग ग्राने नुख्य व्यवसाय के त्रातिरिक्त यह काम भी करते रहें। इस प्रकार इन धंधों से हमारे देश में दो समस्य।ऍ सुलभती है। एक, लोगों को खाली समय में काम मिलता है तथा दूसरे देश का उत्रादन भो वढ़ना है। एक वात ग्रार है। इस समय वड़े पैमाने के उद्योग स्थापित करने के लिए देश के पास न तो श्रावश्यक गूँ नी है श्रीर न यंत्रादि ही है। ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने के उद्योगों का ध्यान लगा कर बैंट रहने से यह बांछनीय है कि छाटे उद्योगों को बन।कर दो समस्याऍ एक साथ हल को जाएँ। अनएव देश के आर्थिक संतुत्तन के लिए पुराने कुटीर-धर्मा को पुनर्जीवित करना तथा नए धवे स्थापित करना बहुत आवश्यकहै। इस प्रकार देश की अतिरिक्त जनता काम पर लग जायगी तथा स्त्रियों और बालको को भी उनकी शक्ति श्रीर योग्यनानुसार काम मिलने लगेगा। ग्रामीण

लोगों को ग्रापनी ग्राय वढाने के साधन मिलेंगे जिनसे वे ग्रापना जीवन-स्तर ऊँचा बना सकेंगे। हमारे गाँवों का पुनरुद्धार एक प्रकार से कुटीर-धन्वों पर-निर्भर है। इनमें बहुत से पढ़े-लिखे लोगों को भी रोजगार मिलेगा तथा देश का ग्रार्थिक क्लेवर संतुलित होकर सुदृढ वन जायगा।

हमारे यहाँ कुछ ऐसी कठिनाइयाँ हैं जिनके कारण कुटीर-धंधे आवश्यक उन्नति नहीं कर पाए हैं। धर्घों को उन्नत बनाने के लिए पहिले इन कठिनाइयों को दर करना होगा। सबसे बडी कठिनाई यह है कि इनमे काम करनवाले लोग अञान, अशिक्तित और गरांब हैं। उनका दृष्टिकोण संकुचित है और वे परिस्थिति से लाभ उठाकर अपने उद्योगा का संगठन नहीं कर पाते । इसिल्ए यह त्रावश्यक है कि उन्हे उद्योग सम्बन्धी जानकारी कराई जाय । इसके लिए गाँवों में स्थान-स्थान पर ऐसे केन्द्र होने चाहिए जो देहातियों को उद्योगों का महत्व समकावे तथा तत्सम्बन्धी शिद्धा भी हैं । ग्रधिक जान कारी के लिए ग्रीवी-गिक स्दुल होने चाहिएँ जहाँ ऊँची शिक्षा देने की व्यवस्था हो श्रौद्योगिक कमी शन ने सिफारिस को थी कि 'जिन चेत्रामे जो उद्योग स्थापित करने हैं। वहाँ उन्धी उद्योगों के प्रदर्शन-केन्द्र सरकार स्थापित करके लोगों को उस उद्योग मम्बन्धी पूरी-पूरी जानकारी कराव ।' दूसरी, कठिनाई श्रवतक यह रही है कि इन उद्योगी में काम करने वाले स्टॉक करने के लिए माल नहीं बनाते हे बरन् उसी ममय नाल बनाते हैं जब उनके पास माल के ग्रांडर ग्रा जाते हैं। माल बनाने से पहिले ये लोग त्रार्डर देनेवालों से या ग्रन्य मध्यस्था से कचा माल उधार लेते हें श्रौर उन्हीं को पक्षा माल वेचने का वचन दे देते हें। इससे न तो उन्हें कचा माल सस्ते दामो पर मिलता है ग्रौर न पके मालके ही ग्रच्छे दाम मिल पाते है। ये तो एक प्रकार से थोड़ी मजदूरी पर हो लाम करते रहे हैं। सच बात तो यह है कि ये लोग ऐसा काम पर्शिस्थतियो से विवश होकर करते रहे हैं । उनकी कुछ ऐसी कटिनाइयाँ है जिनसे बाध्य होकर वे ऐसा करते हैं। ये कठिनाइयाँ निम्न हैं :---

<sup>.</sup> १. पूँजी का ग्रभाव,

२. विशाल कारखानों में बने हुए माल की प्रतियोगिता, जिससे उन्हें ग्रापना माल वेचने में सदा भय रहता है कि कही उनका माल बिना बिका न रह

जाय । यदि ऐसा हुया तो उनकी पूँजी उस माल में वँध जाती है ग्रीर वे कहीं के नहीं रहते।

- ३. माल की समरूपता तथा उत्तमता के विषय में वे निश्चिन्त नहीं होते श्रीर इसलिए माल सप्ताई करने के लिए वे किसी प्रकार का कोई वचन नहीं देते। इसलिए वे माल वा स्टॉक भी नहीं करते।
- ४. कच्चे माल का ग्रमाव ।

इनके श्रितिरिक्त कुटीर-धंधों की कुछ ऐसी समस्याए हे जिन्हें दूर किए बिना इन धंधों की उन्नित सम्भव नहीं हो सकती । यू० पी० श्रीदा<u>गिक वित्त कमेटी</u> (१६३५) ने इन धंधों की निम्न समस्याएँ लिखे हैं: -

- १ लाभ के साथ पर्यात मात्रा में कच्चे माल प्राप्त करने की कठिनाई,
- २. श्रावस्यक मात्रा मे पूँजी का श्रमान,
- ३. बना हुआ मात्त वेचने की कठिनाई,
- ४. उत्पादन व्यय सम्बन्धी ग्रॉकड़े लगाने मे उद्योगियां को ग्रनभिजता,
- ५. समस्य तथा उचकोटि का माज्ञ तैयार करने का कठिनाई,
- ६. उद्योगियां की ग्रशिचा तथा चढिवाद,
- ७. श्राधुनिक उत्तम प्रकार के श्रीजारों का श्रभाव।

चरेलू धन्यां की सबसे बड़ो समस्या समय पर श्रावश्यक मात्रा में उत्तन कोटि का कचा माल प्राप्त करने की है। श्राधिकतर उद्योगी कच्चा माल उधार लाते हैं जिसमे न तो उन्हें श्रच्छा माल मिलता है श्रीर न सत्ता मिलता है। कभी-कभी तो उन्हें कच्चा माल मिलता भी नहीं जिससे वे श्रपने धन्ये को बन्द किए बैटे रहते हैं। यहाँ यह श्रावश्यक है कि उद्योगियों की श्रपनी सहकारी क्र समितियाँ हो जो उन्हें कच्चा माल लाकर दें। ये ही समितियाँ उनके माल को श्रच्छे भावों पर वेचने का प्रबन्ध करें। उत्तर-प्रदेश, मद्रास तथा वम्बई में कपड़ा बुननेवाले उद्योगियों की सहकारी समितियाँ हैं जो सदस्यों को कच्चा माल देती तथा उनके कपड़े को ऊँचे से ऊँचे भावों पर वेचने का प्रबन्ध करती हैं। ऐसी समितियाँ प्रत्येक श्रीद्योगिक-त्त्रेत्र में होनी चाहिएँ। समितियों के होने से मध्यस्थ लोग उद्योगियों का शांपण नहीं कर सकेंगे।

द्सरी समस्या है, वैज्ञानिक यंत्रों की । ग्रव तक हमारे उद्योगी वहीं पुराने

श्रीर टूटे-उटे श्रीजारो श्रीर मशीनो वा प्रयोग वरते श्राण है। इससे न तो उत्पादन बढ़ना है श्रीर न उनकी श्राय में बृद्धि होती है। उनका माल मी उत्तम कोटि वा नहीं वनपाता जिसने कारकानों में बने हुए माल की प्रतियोगिता में विक भी नहीं पाता। इस समन्या के मुल्भाने के लिए उद्योगियों को नए नए श्राधुनिक यंत्र दिए जाने चाहिए। स्थान-स्थान पर ऐने वेन्द्र कोले जाएँ जहाँ इन यन्त्रों का प्रदर्शन हो तथा उनका प्रयोग वतलाया जाय। सरकार ऐसे श्राधुनिक यन्त्र उद्योगियों को किस्तों पर दे श्रीर देखे कि वे उनका उपयोग कर रहे हैं या नहीं। सरकारी निस्त्री नियुक्त किए जाएँ जो इन यन्त्रों का प्रयोग उद्योगियों को सिखावें तथा यन्त्रों की टूट-पृट के , सरम्मत भी करें। यह कीम सहकारी-समितियों द्वारा भी श्रन्छी तरह किया जा सकता है। बिहार में इस वाम के लिए समितियों हैं जो रेशमी दवड़ा बनानेवाले जुलाहों को मशानों का प्रयोग दिखाने श्रीर सिखाने वा प्रवन्ध करती हैं।

पूँ जी का श्रमाय उद्योगियों की तीसरी वही समस्या है। न तो इन लोगों के पास कच्चा माल खरीद ने को पैसा होता है, न ये मशीन खरीद पाते हैं श्रीर न इनकी इतना सामध्य होती है कि माल दनाने के बाद श्रच्छे भावों का इन्तजार कर सके। इन्हें माल तैयार करते ही वेचना पड़ता है चाहे भाव श्रन्तुल हो या न हो। ये लोग महाजन से या कच्चा माल वेचने वाले व्यापारी से स्पया उधार लाते हैं। यह रूपया इन्हें ऊर्चा व्याज दर पर मिलता है श्रीर कमी-कमी तो उन्हें श्रपना माल ही ऋगा देनेवाले महाजन या व्यापारी के हाथ वेचना पड़ता है। न तो इन्हें वेकों से उधार मिलता है श्रीर न सरकार का ही कोई प्रवन्ध है। केन्द्रीय वेकिंग जॉच कमेटी की सिक्तारेश है कि इस काम के लिए इनके लिए महकारी सिमितियाँ होनी चाहिए, जो सदस्यों को मामूली व्याज दर पर रूपया दे। श्रीद्योगिक कमाशन का सुकाव है कि राज्य में उद्योगों के ढायरेक्टर को थोझी-थोड़ी राशि उद्योगियों को उधार देनी चाहिए। हमारा विचार है कि वड़े-वड़े उद्योगों को भाति इन उद्योगों को भी राज्य से सहायता। मिलनी चाहिए।

छोटे उद्योगियों के पास अच्छे दामा पर अपना माल वेचने की भी सुविधाएँ नहीं हैं। जब तक इनमें काम करनेवालों को उनके माल के अच्छे दाम नहीं ंमिलेंगे तब तक उनको वह नाम करने में र्चाच नहीं होगी। सरकार की इनका ं माल विकवाने का प्रवन्ध करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक एन्पोरियम ं खोला गया है जो बुटीर घर्षा में बने हुए माल का विज्ञादन करता है सथा माल वेचने का भी प्रवन्ध करता है। ऐसा संस्थाएँ प्रान्त-प्रान्त में होनी ंचाहिएँ। हमारे देश की ये वस्तुए।बदेशों मे देचने का श्रद तक कोई प्रवन्ध नहीं था परन्तु अब विदेशों में स्थिति हमारे दूतावासों में हमारी इन कलात्मक वस्तुत्रों के प्रदर्शन होने लगे हें जिसने हमारी वस्तुकों का विज्ञापन होता है ं श्रीर विकने में सहायता मिलती है। बंबई में उद्योग-विभाग में एक स्थान य ं उप विभाग रनाया गया है जो कुटीर धरों में बना हुई वन्तुस्रा का दिज्ञापन ें करता है। इस राज्य में मार्केटिंग छार्फासर नियुक्त विए हुए हैं जो माल के " वैचने का प्रवन्ध करते हें । ऐसा सगठन राज्य राज्य में होना चाहेए । इस विषय में सबसे बढ़ी ग्रावश्यकता यह है कि मरकार इन बलाग्रों को लोक-े प्रिय दनाने में सहायता करे। सरकारी विभाग इन उद्यागों में बनी हुई ा बस्तुत्रो का उपयोग करें तब जनता भी उपका उपयोग करत लगेगी। सत्तर ं प्रदेश की संकार अपने प्रयोग की अभनाश वस्तुएँ इन्हीं उद्योगों ने खरीदने त्तरी है। इस नीति को श्रन्य राज्यों में भा प्रत्साहन मिलना चाहिए । 🛴 देन्द्रीय सरकार भी इन उद्यंगों की प्रगति में विशेष र्यंच लेने लगी है। १६४८ में ग्रांखिल भारतीय कुटीर-धरों का बंर्ड बनाया गया था जिस्सा उद्देश्य देश-विदेशों में कुटीर-निर्मित दरतुओं को लोक्टिय बनाना है। इसी बोर्ड की सिफारिश है कि विदेशों में हमारे द्वावास श्रीर व्यावार किस्नर हमारी इन वस्तुत्रों को प्रदर्शन करके विज्ञापन करें। ग्रावश्यकरा यह है कि देश में एक वेन्द्रीय ट्रेनिंग संत्था भी खोलां जाय जहाँ कुटीर उद्योगिया की तत्सम्बन्धी शिक्ता दी जाय । उसी प्रकार राज्य राज्य मे ऐसे वोर्ड होने चाहिएँ जो इन उद्योगो को प्रोत्साहन देने तथा इनके माल को वेचने का प्रवन्ध करें। यदि इस प्रकार संगठन से काम होगा तो हमारे प्राचीन गौरव के प्रतीक घरेल-धंघे एक बार फिर उन्नत हो सबेगे। १६५०-५१ मे वेन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारो तथा ग्रन्य गैर सरकारी संस्थात्रों को कुट र-घघो को उन्नत बनाने के लिए हैं लाख रुपये दिये थे। इसके र्श्रातरिक वेर्न्ट्राय सरकार ने विशेषुको को जापान, डेन्मार्क, इगकैएड ग्रादि देशों में भी भेना था निसत्ते वे वहां की स्थिते का ग्रव्ययन करके देखें कि क्या वहाँ की कार्य पढ़ित हमारें कुटीर-धधों में लागृ हो सकती है ? श्रिलन भारतीय वार्ड का गत जनवरी में पुनर्मेगठन किया गया है ग्रीर उसकी निन्म कार्य दे दिये गए हैं—

- (१) सरकार को छोटे तथा कुटीर-धंबों के संगठन एवं विकास सम्बन्बी योजनाक्रो पर परामश<sup>े</sup> देना,
- (२) सरकार को मुक्ताव देना कि छोटे तथा कुटोर-धवो श्रीर विशाल उद्योगों में किस प्रकार सहयोग बनाया जा सकता है,
- (३) कुटीर-वंब सम्बन्धी मरकारी योजनात्रा को देखना तथा उन्हें कार्यानित करने में सहायता देना.
- (४) कुटीर-धंधों में बने हुए माल को भारत तथा विदेशों में विकयाने का प्रवन्ध करना ।

याशा है भारत के नवीन श्रौद्योगिक क्लेवर में इन उद्योगों को यथा स्थान प्राप्त होगा ।

## १६—ऋौद्योगिक श्रमिकों की समस्याएँ

हमारे देश में श्रोद्योगीकरण के साथ-साथ उद्योगों में काम करनेवाले मिको की मंख्या तथा उनके रहन-सहन, खान-पान, रोज़गार, जीवन-मरण म्वन्धी समस्याएँ भी बढ़ती जा रही हैं। इनकी इन समस्याश्रों का महत्व रक्तार ने भी भली प्रकार पिहचान लिया है। इसका प्रमाण हमें इस बात ते में लता है कि सन् १६३० से लेकर श्रव तक इन समस्याश्रों की जॉच-पढ़ताल रने के लिए दो कमीशन नियुक्त हों चुके हैं। एक कमीशन १६३० में शाही कमीशन' के नाम से नियुक्त किया गया था श्रीर द्सरा कमोशन युद्ध जल में 'रेंगे कमेटी' के नाम से नियुक्त हुश्रा था। इतना ही नहीं, अप्रैल १६४० में प्रकाशित श्रपनी श्रीद्योगिक नीति में सरकार ने अम-कल्याण की प्रोर विशेष रूप से संकेत करते हुए कहा था कि देश में ऐसी व्यवस्था की जानी वाहिए जिससे श्रमिकों को भरा-पूरा रोज़गार मिल सके, उनको श्रव्छो तथा । याम मज़दूरी मिल सके तथा उनका रहन-सहन का स्तर सुधर सके। केन्द्रीय । यामनीय सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रव कुछ सन्तोपजनक कार्य करने लगी हैं; किर भी इन श्रमिकों की कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिन्हें जानना प्रावश्यक हैं।

पहिले कारलानों में जब श्रमिकों की कमी होती थी तो गाँवों से श्रमिक गाने के लिए ठेकेदोर भेजें जाते थे। ग्रव यद्यपि ग्राधिकाश उद्योगों में यह गत नहीं है ग्रौर उन्हें श्रमिक लाने की ग्रावश्यकता नहीं होती परन्तु फिर भी ग्रनेक उद्योगों में यह प्रथा श्रव तक प्रचलित है। ऐसे उद्योगों में मजदूर गकर भरती कराने का काम ठेकेदारों पर छोड़ दिया जाता है ग्रौर यही ठेकेदार उनके काम की देख-भाल पर भी लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार श्रमिक इन ठेकेदारों पर ही ग्राश्रित बन जाते हैं। ये ठेकेदार श्रमिकों से उन्हें काम दिलाने के बदलें में रिशवत लेते हैं ग्रौर उन्हें ग्रनुचित से श्रनुचित वातों के लिए भी दवाते रहते हैं। शाही कमीशन ने सिकारिश की थी कि श्रमिकों के लिए भी दवाते रहते हैं। शाही कमीशन ने सिकारिश की थी कि श्रमिकों

की भरती का काम टेकेदारो पर न छोड़ कर श्रम-श्रफ्त को दे देना चाहिए। श्रम-श्रफ्त ही उन्हें भरती करें तथा वे ही उन्हें निकाले। इन श्रम-श्रफ्त हो ता चाहिए। को राज्य की श्रोर से इस कार्य में शिक्षा मिलने का प्रवन्ध होना चाहिए। इसी सिफारिश के श्रनुसार उत्तर प्रदेश, वम्बई, बंगाल तथा श्रन्य राज्यों की सरकार श्रम-श्रफ्त हो को शिक्षा देने की सुविधाएँ देने लगी हैं। इसके श्रितिक श्रमिकों को भरती कराने के लिए 'काम दिलाग्रो दफ्तर' खोले गए हैं जो वेकार लोगों को रोजगार दिलाने का प्रवन्ध करते हैं। १६४७-४८ में कुल मिला कर ५३ 'काम दिलाश्रो दफ्तर' ये जिनमें ७ प्रादेशिक तथा ४६ उप-प्रादेशिक दफ्तर ये। श्रव इनकी सख्या बढ़ती जा रही है। परन्तु इस योजना को विस्तृत बनाने की श्रावश्यकता हैं। प्रत्येक जिले में एक 'काम दिलाश्रो दफ्तर' स्थापित होना चाहिए जिससे उस जिले के निवासी सरलता से वहाँ तक पहुँच सके श्रीर उन्हें काम पाने में श्रासानी रहे।

अमिको के सम्बन्ध में हमारे यहाँ एक समस्या यह है कि ये अमिक उद्योगो में स्थायी रूप से रह कर काम नहीं करते। ये लोग थीड़े दिन काम करते हैं श्रौर जब कुछ रुपया इनके पास इकड़ा हो जाता है तो काम पर श्राना बन्द कर देते हें स्रीर जब पैसा पास नहीं रहता तो फिर काम पर स्नाने लगते हैं। शाही कमीशन ने प्रपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 'भारतीय श्रमिकों के विषय में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि वे स्थायी रूप से काम नहीं करते। इसका कारण यह है कि ये लोग गाँवों से श्रपने खाली समय मे उद्योगों में काम करने के लिए शहरों में चले श्राते हैं श्रीर जब इनकी इच्छा होती है तभी फिर गॉवों में लीट जाते हैं। इस प्रकार भारतीय श्रम स्थायी नहीं होता । इसका दुष्परिणाम यह होता है कि उद्योग में कभी-कभी श्रमिको की कमी हो जाती है जिसते उत्पादन कम होने लगता है। अमिकों के स्थायी न रहने के श्रानेक कारण हैं। ये लोग श्रिधिकाश में कृपक होते हैं अतः जैसे ही कृषि का समय श्राता है ये उद्योगो को छोड़कर गॉवों में लौट जाते हैं। दूसरे, इन्हें अपने गॉवों तथा अपने परिवारों का इतना मोह होता है कि थोड़े दिन उद्योगों में काम करने के पश्चात ही इन्हे उनकी याद त्राती है श्रीर वे वही चले जाते हैं। श्रमिको को स्थायी बनाने के लिए यह श्रावश्यक है कि उन्हें उद्योगों के श्रास-पास रहने-सहने की श्रच्छी

खासी सुविधाएं दी जाएँ जिससे वे अपने वाल-वच्चों के साथ वहाँ रह सकें। इससे उनको अनुपिश्यित बहुत कुछ सीमा में कम हो जायगी। परन्तु किर भी यह समत्या पूर्ण रूप से हल नहीं हो सकती। पिछले कुछ वर्षों में इंपें-उत्पादन में कृमी होने के कारण तथा कृषि पर श्रिष्ठिक दवाव होने के कारण शामीण जनता स्थायी रूप से शहरों में श्राकर वसने लगी है और उद्योगों में काम करती है। कुछ ऐसा देखने में भी आया है कि अमिकां की अनुपिश्यित और अस्थायित्व के और भी कारण हैं जैसे वीमारा, उद्योगों में श्राधिक समय तक काम करने की यकावट, श्रीद्यांगिक संघर्षों का भय; सामाजिक तथा धार्मिक रोति-रिवाज, नौकरी के स्थायित्व के विपय में उनका सन्देह, श्रादि, श्रादि। यदि उद्योगाति इन कठिनाइयों को दूर करें तो अमिक स्थायी वन सकते हैं और उद्योगों को यह समस्या सुलभ सकती है।

श्रमिकों के विषय में एक समस्या यह बतलाई जाती है कि वे श्रपने काम में कुशल नहीं होते । भारतीय श्रमिक श्रन्य देशों के श्रमिकों की श्रपेक्ता बहुत त्रकुशन होता है। इसका त्रिधिकांश उत्तरदायित्व उनके मालिको पर ही है। उनके मालिक न तो उन्हें उनके काम की शिक्षा देते हैं श्रीर न इस वात की देख-भाल करते हैं कि जिन परिस्थितियों में वे काम कर रहे हैं वे उनके अनु-कुल हैं या नहीं । कारखाना की सकाई, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य सम्दन्धी सुविधास्त्रो से श्रमिको की कुरालता पर काफी प्रभाव पड़ता है। हमारे देश के उद्योगपति इन वातों का विशेष ध्यान नहीं करते । न तो अमिको की वीमारी में उनकी . श्रावश्यक देख-भाल की जाती है श्रीर न उनके हित-कल्याण का हो ध्यान रक्खा जाता है। इससे उनकी कार्यच्चमता कम होती है। फिर उनके मालिक उनसे श्रावश्यकता से श्रिधिक काम कराते हैं । यदि इन नाता मे सुधार कर दिया जाय तो श्रम की क़ुशलता के विषय में जो कठिनाई हैं वह दूर हो सकती हें श्रीर श्रमिक कुशल वन सकते हैं। सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नियम बनाए हैं जिनके अनुसार उद्यागातिया को श्रमिकों के हिन-क्ल्याण को श्रावश्यक सामग्री जुटानी पड़ती है । काम करने के घरटे भी नियमानुसार निश्चित किए जाने लगे हैं । परन्तु इतना होने पर भी श्रमिक तब तक क़ुशल नहीं बन सकता जब .तक कि उरे ग्रावश्यक शिद्धा न दी जाय । इसके लिए शिद्धा-केन्द्र होने चाहिएँ जहाँ अभिक ग्राने-ग्राने कामो की प्रारम्भिक शिचा ले सकें । इसके ग्रानिरिक्त उन्हें ग्रच्छा खाना, ग्रच्छा कपड़ा, मकान, ग्रामीव-प्रमोद की सुविधाएँ भी मिलनी चाहिएँ।

ग्रीद्योगिक अमिकां की एक ग्रपनी समस्या यह है कि शहरों में उनके रहने का कोई उचित प्रवन्ध नहीं होता । उनके मकान छोटे, गनदे श्रीर सड़े हुए होते हैं । उनमें संडास ग्रौर स्नानगृहों का कोई उचित प्रवन्ध नहीं होता । कहा-कहा तो वे इतने पास-पास होते हैं कि उनमे रोशनी छीर हवा की समुचित व्यवस्था भी नहीं होती। वड़े-वड़े शहरों में तो मकान की छौर भी कठिन समस्या है। वहाँ जमीन की कमी होने के कारण वहें-बड़े चॉल बना दिए जाते हैं जिनमें एक-एक में २०-२० परिवार रक्ले जाते हैं। एक-एक परिवार के हिस्से में एक-एक कमरा श्राता है। श्रमिकां की इस समस्या को द्र करने तथा उनकी कार्य-कुशनता बढाने के हित में यह आवश्यक है कि उनके रहने का समुचित प्रवन्ध हो । उद्योगगतियो तथा सरकार को भी इस विपय में ध्यान देना चाहिए। ग्राप्रैल १९४८ में ग्रापनी ग्रीदोगिक नीति घोषित करते समय सरकार ने १० लाख मजदूर-गृह बनाने तथा इस सम्बन्ध मे देख-रेख करने के लिए एक स्थायी बोर्ड बनाने का निश्चय किया था। ग्रभी तक इस विपय में कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है। बम्बई राज्य में १६४६ में एक कानून बनाया गया था जिसके श्राधीन जनवरी १६४६ में एक हाउसिंग दोई बनाया गया था। बम्बई राज्य की सरकार ने भू के कोड काये की लागत से ६५०० मजदूर-गृह बनाने का निश्चय किया है। भारत सरकार ने खानों में काम करनेवाले मजदरों की गृह-समस्या मुलभाने के लिए एक कांप स्थापित किया है। श्रमिका तथा उद्योगो के हित में इस समस्या को शीव मुलभाने की श्रावश्यकना है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारां, स्थानीय सरकारां तथा श्रम-संस्थायो-सभी को काम करना चाहिए।

श्रमिकां की श्रपनी द्सरी समस्या सामाजिक सुरत्ता की है। श्रमिको को दुर्घटनात्रां, वेकारी, दीमारी तथा श्रन्य श्राकस्मिक जीवन-संकटो से सुरत्त्ति वनाने की श्रावश्यकता है। उसकी श्राय तो इतनी श्रिषक होती नहीं कि वह मिविष्य में श्रावश्यकता पड़ने पर उस पर निर्भर रह सके। श्रातः उसके भविष्य

के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके सहारे वह ग्रागे श्रानेवाली कठिनाइयों को पार कर सके। पश्चिमी देशों में श्रमिकों के लिए इस प्रकार की श्रनेक सुविधाएँ दी जाती हैं। हमारे देश में सामाजिक सरता की उतनी श्रधिक यवस्था तो ग्राभी नहीं हो सकी है जितनी इंगलैंगड में या ग्रन्य देशों में है, परन्त पिछले कुछ वर्षों में इस ग्रोर उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। श्रमिक-हर्जाना कान्न बनाए गए हैं जिनके अनुसार अभिको के साथ काम करते-करते कोई दुर्घटना होने पर उन्हे हर्जाना दिया जाता है। इससे श्रमिको की एक समस्या इल हो गई है। स्वास्य सुरत्ता की ग्रोर भी सरकार ने कुछ काम किया है। ब्रप्रैत १६४८ में एक एम्होईज इन्श्योरेन्स एक्ट बना दिया गया है। इस कान्न के अन्तर्गत श्रमिकों के स्वास्य-सुरज्ञा की योजना एक कारपोरेशन को सोंप दी गई है। इस कारगोरेशन में केन्द्रीय सरकार के अम-मन्त्री, चेन्द्रीय सरकार का स्वास्य मन्त्री, उद्योगपतियों के प्रतिनिधि तथा श्रीमकों के प्रतिनिधि होते हैं। इसमें श्रमिकों की सामाजिक सुरत्वा के लिए एक कोप बना हुआ है जिसमें मालिको तथा श्रमिको द्वारा राशि जमा होती है. सरकारी सहायता भी जमा होती है तथा ग्रन्य किन्हीं साधनों से जो राशि प्राप्त हो सके, वह भी जमा होती रहती है। केन्द्रीय सरकार ने प्रथम पाँच सालों में कारपोरेशन के संचालन व्यय का दे भाग देना स्वीकार किया है तथा प्रान्तीय सरकारे, श्रमिको की चिकित्सा मे जो व्यय होता है उसकी राशि जमा करती है। उद्योगपित श्रीर श्रमिक जो राशि जमा करते हैं वह कानून द्वारा निर्धारित कर दी गई है। श्रमिको की राशि उनकी तनख्वाह से काट ली जाती है। राशि प्रति सप्ताह जमा करली जाती है। इस प्रकार जो कोप बना हुआ है उसमें से अमिकों को उनकी बीमारी के समय में, स्त्रियों को उनके जापे के दिनों में तथा श्रमिकों को उनके साथ दुर्घटना होने पर सहायता दी जाती है। अभिको की मृत्यु होने पर उनके श्राश्रित परिवार के लोगों को भी सहायता दी जाती है। इस प्रकार इस योजना से श्रमिको को सामाजिक सुरचा की पर्यात सुविधाएँ मिल गई हैं। स्त्रियों के लिए भिन्न-भिन्न राज्यों में जावें के दिनों में सहायता देने के लिए कोप वने हुए हैं। हाल ही में सरकार ने मजदूरों के लिए प्रॉवीडेएट फएड योजना बनाई है। यह योजना अभी कुछ उद्योगों में ही लागू हुई हैं परन्तु शनैः शनैः

इसे बढाकर श्रन्य उद्योगों में भी लागू किया जायगा।

अभिको की अपनी त!सरी समस्या मजद्री की दरो के बारे में हैं। एक ही प्रकार के काम के निए एक ही केन्द्र या कारखाने में या भिन्न-भिन्न कारखानों में भिन्न-भिन्न वेतन की दरें होती हैं। श्रीमको का वेतन न तो उनके रहन-सहन के हिसाब से दिया जाता है ग्रीर न वह उनके पारिवारिक व्यय के लिए पर्याप ही होता है। कही-वहीं तो वेतन नियामत रूप से भानहीं दिया जाता छौर उनके हिसाव में कमी-कभी गडवड़ी कर दी जाती है। इसके लिए उनको मजदुरी की निम्ननर दर बॉध देने की छावश्यकता है। इस समस्या को सरकार ने कानृन बनाकर भनी प्रकार सुलभ्जाने की चेटा की है। मजद्री-सुगतान कान्त बना दिया गया है जो २०० रु० मासिक से कम मजदूरी पानेवाले श्रामिको पर लागू होता है। पहिले यह कानून वेवल कारखानो से काम करने वाले मजद्रों में ही लाग होता था परन्तु जनवरी १६४८ से यह खानों में काम करनेवाले अमिको के लिए भी लागु कर दिया है। इस कानून मे वेतन समय पर दिए जाने तथा वेतन मे से काटे जानेवाले जुर्माने ब्रादि वातो की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार १६४८ में निम्नतम मजदूरी कानून पास किया गया है । इसके स्रनुसार श्रमिको को भिलनेवाली निम्नतम मजद्री की दरे निश्चित कर दी गई है। इससे अमिको की वेतन सम्बन्धी समस्याएँ श्राधक सीमा तक हल हो गई है।

श्रीमको मे पर्याप्त श्रीर सुचार संगठन न होने के कारण उन्हें श्रपने मालिको से श्रपने श्रीधकारो की माँग करने में बड़ी श्रइचर्ने रही हैं श्रीर कर्मा-कभी तो वर्ग-सवर्प इतना बढ़ जाता है कि श्रमिको को श्रनुचित बात के लिए भी दवा कर उनसे काम लिया जाता ह। परन्तु श्रव यह समस्या इतना भीएण नहीं रही हैं जितना दस वर्ष पहिले थे। श्रीद्योगांकरण के साथ-साथ श्रमिको मे चेतना श्राती रही है श्रीर उनका संगठन भी होता जा रहा है। उनकी श्रपनी श्रम-संस्थाएँ हैं जो सदस्यों के हितों की रच्चा करती हैं। सरकार ने इन संस्थाश्रों को मान्यता देने के लिए ट्रेड-यूनियन-कान्न पास कर रक्खे हैं जिनके श्रमुसार इन संस्थाश्रों का सरकार श्रीर उद्योगपितयों के साथ सम्पर्क बना रहता है। श्रमिको तथा उनके मालिकों के बीच मे होनेवाले कमादों का निपटारा करने के लिए भी सरकार ने ट्रेड डिस्पुट एक्ट पास किया हुआ है जिसमे इन भगड़ो को सुचार रूनेण निपटाने को व्यवस्था की गई है। इस प्रकार ख्रीद्योगिक अमिको की ख्रनेक समस्याख्रो का समाधान करने के लिए सरकार ने प्रयत्न कर रक्खे हैं। यदि इन उपायो को सफल बनाया जा.सका तो अमिको की स्थिति निश्चित ही सुधर जायगी परन्तु इस कार्य में सरकार, उद्योगपति तथा अमिक—तीनों को ही काम करना चाहिए।

## २०-भारत में पर्यटन-उद्योग का विकास

'पर्यटन-उद्योग' विदेशी मुद्रा कमाने का एक ऐसा सरल साधन है जिसके द्वारा राष्ट्रीय त्र्याय तथा ग्रन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना—दोनो ही बढ़ाए जा सकते हैं। , सुदूर पूर्व तथा पश्चिम के श्रानेक राष्ट्र नई-नई योजनाऍ वन।कर श्रापने-श्राने पर्यटन-उद्योग को उन्नत बनाते रहे हैं। एशिया तथा सुद्र पूर्व के आर्थिक कमीशन ने सुभाया है कि भारत में भी इस उद्योग को उन्नत बनाकर डॉलर कमाए जा सकते हैं। कमीशन का विचार है कि भारत के प्राकृतिक, ऐतिहासिक एव सास्कृतिक दर्शनीय स्थान डॉलर कमाने मे श्रिधिक योग दे सकते हैं। वैसे तो हमारा देश विदेशी यात्रियो व दर्शको का केन्द्र रहा है परन्तु उनका चेत्र श्रीर उद्देश्य केवल धार्मिक था। श्रव भारत के प्राकृतिक स्थानो को विदेशी दर्शको का मनोरञ्जन-त्त्रेत्र वनाकर विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती हैं। हिमाच्छादित हिमालय की चोटियाँ, काश्मीर की मनोहर घाटो, विभिन्न जलस्रोत व राजपूताना का सौदर्य प्रकृति की देन है। इसी भाँति ताजमहल, विशाल दुर्ग, श्रजन्ता-एलोरा की चित्रकारी तथा हिन्दू कालीन श्रन्य ऐतिहासिक स्थान विदेशियों के लिए श्रद्भुत चमस्कार हैं। इन्ही सब स्थानों का भ्रमण करने के लिए यदि श्रमेरिका से दर्शक श्राने लगे तो देश के 'पर्यटन-उद्योग' से डॉलर कमाए जा सकेंगे। ग्रमेरिका के दर्शक देशाटन-पर्यटन मे ही ११,००,००,००,००० डॉलर प्रति वर्ष न्यय करते हैं। योस्प के देश इसी उद्योग से विपुल डॉलर-राशि कमाते रहे हैं। १६४८ से १६५१ तक योस्प को 'पर्यटन-उद्योग' द्वारा लगभग् ३,००,००,००,००० डालर मिले । इगलैंड ने इन्ही तीन वर्षों मे इस उद्योग द्वारा १४,००,००,००० डॉलर कमाने की योजना बनाई थी। १६४८ में इंगलैंग्ड ने 'पर्यटन-उद्योग' द्वारा निर्माण-उद्योग की श्रपेचा श्रविक डॉलर कमाए । उस वर्ष ५,००,००० से भी श्रविक विदेशी दर्शको ने श्रपना श्रवकाश समय इंगलैंग्ड मे व्यतीत किया । इन 'पर्यटको' ने लगभग ४,७०,००,००० पौरह इंगलैंगड में व्यय किए जिनमें से २,१०,००,०००

र्पाएड के डॉलर तथा बाकी के ब्रान्य दुर्लभ मुद्रा कमाए-गए। १६४६ के प्रथम ६ महीनो मे २,५०,००० से भी त्राधिक दर्शक इंगलैंग्ड मे श्राए तथा उस वर्ष कुल मिलाकर उन्होंने ४५,००,००० पीएड वहाँ खर्च किए । स्विटजरलैएड का तो यह प्रमुख राष्ट्रीय उद्योग है जिसके द्वारा राष्ट्रीय श्राय का श्रिधिकाश भाग कमाया जाता है। वहाँ की सरकार विज्ञापन पर विपल धन राशि व्यय करके विदेशी दर्शको को ग्रपने देश के प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए ग्राकर्पित करती रहती है जिससे प्रतिवर्ष श्रसंख्य दर्शक वहाँ ग्राकर ग्रपना समय व्यतीत करते ह ग्रौर सरकार उनसे विदेशी मुद्रा कमाती है। केनेडा, वेल्जियम, स्पेन, लग्जमवर्ग तथा जापान श्रादि देशों ने श्रपने-श्रपने 'पर्यटन उद्योग' का बढ़ाने के लिए विस्तृत योजनाएँ वनाई हैं। केनेडा की-सर्रकार विदेशों मे अपने देश के विज्ञापन पर श्रतुल राशि व्यय करती रही है। नीदरलैंगड, वेल्जियम तथा लग्जमवर्ग ने मिलकर संयुक्त योजना के छानुसार छपने छपने उद्योगों को बढ़ाने का काम क्यारम्भ कर दिया है। स्पेन में विदेशियों को टहरने के लिए होटलों का प्रबन्ध किया गया है तथा ऐसे होटलों को धन की सहायता देने के लिए एक विशेष बैंक स्थापित किया गया है। १६४६ में स्पेन में लगभग ३,००,००० विदेशी श्राए जिनसे वहाँ की सरकार ने विदेशी मुद्राएँ कमाई । जापान में भी विदेशी दर्शको को श्राकर्पित करने के लिए नई नई योजनाएँ बनाई जा रही हैं। 'दिज्ञिणी ग्राफ्रीका पर्यटन कारपोरेशन' ने विदेशी दर्शको को नई-नई सुविधाएँ देकर श्रपना यह उद्योग बढा लिया है। हमारा पड़ीसी देश लका भी 'पर्यटन-उद्योग' दारा ही ६०,००,००० रूपये के ग्रास-पास प्रति वर्ष कमाता रहा है। १६४८ में लंका की सरकार ने २,६०,००० रुपये पर्यटन-उद्योग के विकास पर व्यय किए थे। मीरत यद्यपि इस दृष्टि सं पूक धनी देश है परन्तु किर भी इस श्रीर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। ब्रिद्रेशी दर्शकों को भारत श्राने में त्राकर्षित करने के लिए इस वात की ग्रावश्यकता है कि उन्हें भारत के उन त्र्याकर्षक स्थानो का बोध कराया जाय तथा दंशीनीय स्थानो के चल-चित्र विदेशो मे प्रदर्शित किए जाएं। देश देश में 'पर्यटन सूचना समिति' व भ्रमण-सूचना-केन्द्र स्थापित होने चाहिएँ जो इस प्रकार को विज्ञापन करे, प्रचार करे अरीर भारत ब्रानेवाले दर्शको को देश के विभिन्न दर्शनीय स्थानो का पूरा-पूरा

ज्ञान करा सके । आयर ने एड का 'आयर-दर्शक-संध' तथा आमरीका का 'दिस्णि अमरीका दर्शक कारपोरेशन' विदेशी दर्शको को विभिन्न प्रकार की ऐसी सुविधाएँ देने हैं जिससे भ्रमण करने मे सुविधा हो व दर्शको को यानायात-साधन, निवास-एह तथा मोजन आदि की उपयुक्त सुविधाएं प्राप्त हो । हमारे देश में भो ऐसी सस्याए होनो चाहिएँ।

भारत सरकार ने भी प्रव देश के 'पर्यटन उद्योग' की विकास करने की विस्तृत योजना बनाई है। काश्मीर की मनोरम घाटी के रगीन चलचित्र तैयार कराए हें जो विदेशों में दिखाए जाते हैं। गन वर्ष सरकार ने 'काश्मीर श्रास्त्री' 'कारमीर की सैर' ब्रान्दोलन उटा र थे । इनसे विदेशी दर्शकों की ब्राकर्वित करने मे काफी सहायता मिनी। पर्यटन-सूचना-पुस्तक तथा श्रन्य ऐसे ही तरह-तरह के रंगीन इन्तिहार विदेशों में वितरित किए गए हैं। जिनसे श्राकर्षित होकर विदेशी हमारे यहाँ स्त्राकर श्रवकाश विताने लगे हैं। केन्द्रीय सरकार के यातायात विभाग ने इस उद्योग का दायित्व ग्रपने ऊपर लेंकर एक समिति वनाई है जो इसके विकास की योजनात्रों पर विचार करके कार्यान्वित करती हैं। विडेशो दर्शकों को यातयात की विशेष सुविधाऍ दी जाने लगी हैं। पर्यटको के लिए त्रायात-निर्यात सम्बन्धी नियम ढीले कर दिए गए हैं। श्रव कोई भी विदेशी दर्शक श्रपने प्रयोग के लिए खुत्ती शराब बोतल मे ला सकता है। पहिले एक दर्शक विना चुंगी चुकाए अपने निजी प्रयोग के लिए केवल एक बड़ी, एक फाउएटेनपेन तथा एक केमरा ला सकता था परन्तु श्रव प्रत्येक दर्शक दो-दो वरतुऍ ला सकता है। पहिले पालम हवाई ग्रड्डे पर ग्राए हुए दर्शक को रजिस्ट्रेशन सर्टों फिकेट लेने के लिए १५ मील चल कर दिल्ली ज ना पड़ता था परन्तु अव सुविधा टेने की दृष्टि से यह रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट हवाई श्रृहु पर मित्तने का प्रवन्ध कर दिया गया हैं। विटेशों मे हमारे राजदूतों के पास 'पर्यटन-पत्र' रख दिए गए हैं जो विदेशों से भारत ग्रानेशले पर्यटकों को दिए जाते हैं। इस प्रकृार उन्हें भारत सरकार के पास लिखा पढ़ी करने की श्रावरयकता नहीं होती। सरकार की योजना है कि देश में श्राए हुए दर्शको को एक विशेष प्रकार के परिचय-पत्र दे दिये जाएँ जिनको दिखा कर दर्शकों को चुंगी की सुविधा मिले तथा उनको ठहरने के लिए श्रारामगृह एव डाकवंगलों की सुविधाएँ भी मिल सकें। त्राजायबधर तथा ग्रन्य दर्शनीय त्थानो के प्रवन्धक इन पत्रों को देखकर दर्शकों को सब प्रकार की सुविधाएँ दे। रेल में यात्रा करते समय विदेशी पर्यटक अपनी पसन्द का भोजन कर सके इसका प्रबन्ध भी कर दिया गया है। दिल्ली, स्रागरा, वंबई, कलकत्ता, शिमला, दार्जीतिंग, हैदराबाद, जयपुर म्रादि-म्रादि प्रमुख स्थानों पर 'पर्यटन-केन्द्र' खोले गए हैं जहाँ से पर्यटको को श्रावश्यक सूचना श्रीर सुविधाएँ मिलती हैं। सरकार दर्शको को 'मार्गवाहक' साथ देने का भी प्रबन्ध करने लगी है। स्पेशल रेलगाहियो तथा मोटरो का भी दर्शकों को घुमाने का प्रवन्ध किया जा रहा है। पर्यटन-उद्योग के विकास की योजना में सरकार ने होटलों की सुविधाश्रों को बढाने का काम भी सम्मिलित कर लिया गया है। होटलो में टेलाफोन स्रादि वस्तुत्रों की स्विघाएँ वढाई जा रही हैं। होटलों का स्तर ऊँचा किया जा रहा है जिससे विदेशी दर्शकों को ठहरने में ग्रम्विधाएँ न हो। सरकारी 'दर्शकवाहक' (Guides) तैयार किये जा रहे हैं जिससे वे नियम के साथ दर्शको को सभी स्थान दिखा सर्के ग्रीर दर्शनीय वस्तुत्रों का महत्व समभा सकें । १६५०-५१ में सरकार ने विज्ञापन पर ५ लाख रुपये तथा प्रादेशिक संगठन पर र लाख रुपये व्यय किये थे। इससे ज्ञात होता है कि सरकार 'पर्यटन-उद्योग' का महत्व भली भॉति समभने लगी हैं। यह निश्चित है कि इस उद्योग के विकास से केवल विदेशी मद्रा ही की कमाई नहीं होगी वरन भारत और श्रन्य देशों की सांस्कृतिक प्रन्थि दढ होगी श्रीर दर्शको द्वारा हमारे वैको, वीमा-कम्पनियो तथा कुटार-धन्धों को भी प्रगति मिलेगी।

पत्र वेचकर पूँजी प्राप्त करने का तो हमारे यहाँ श्राधिक प्रचार ही नहीं हे । ऋहमदानाद की ५६ मिलों में कुल पूँजी का लगभग १ प्रतिशत भाग ऋग-पत्र वेचकर प्राप्त किया गया है जबकि इझलैंगड के उद्योग कुत्त पूँजी की त्रावरयकतात्रों का २० प्रतिशत से भी त्रिधिक भाग ऋग-पत्रों को वेचकर प्राप्त करते हें । ऋण पत्रो का प्रचार न होने के अनेक कारण हें जिनका यहाँ वर्णन करना उचित नही। जहाँ तक लोगों से जमा-राशि लेकर पूँ जी प्राप्त करने का प्रश्न है सो यह प्रथा देश भर मे प्रचलित नही है । केवल बम्बई श्रीर श्रहमदाबाद की स्रोर हो जमा लेकर पूँजी का काम चलाया जाता रहा है। परन्तु इस प्रथा मे एक वडा भारी दोष रहा है। जब तक उद्योग लाभ कमाते रहते है तब तक जमा करनेवाले लोग श्रपनी-श्रपनी रकम उसमे जमा रखते हैं और ज्यों हो कमो हानि हो जाती है या भ्रन्य कोई ग्रस्थायी सकट ग्रा जाता है तभी वे लोग अपनी-अपनी जमा-राशि निकालने लगते हैं जिससे उद्योगों में पूँ जी की कमी हो जाती हैं श्रौर वे कभी-कभी वन्द भी हो जाते हैं। न्यापारिक वैंको की कुछ अपनी ऐसी कठिनाइयाँ हैं जिनके कारण वे उद्योगों की सहायता नहीं कर सके हैं। उद्योगों में प्रायः दोर्घकाल के लिए पूँजी की स्त्रावश्यकता पडतो है परन्तु व्यापारिक वैक ग्रानो रकम दोर्घकाल के लिए उधार नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें सदैव यह भय रहता है कि न मालूम कव उनके ग्राहक अपनी जमा-राशि निकालने त्रा जाएँ। उस परिस्थिति मे बेंकों को संकट का भय रहता है। हाँ, ये बैंक श्रल्मकाल के लिए ऋण देते रहे हैं परन्तु वह भी बहुत कम । इसका ऋर्य यह है कि हमारे व्यापारिक वैक उद्योगों को श्रारम्भ में सहायता नहीं कर पाते वरन् उद्योगों के चालू हो जाने पर ही थांड़ा-बहुत सहायता करते हैं जो उद्योगों को पर्याप्त नहीं होती।

इन कठिन परिथितियों में हमारे मेनेजिंग एजेएट्स ही उद्योगों को जन्म देते रहे हें ग्रौर वे ही इनका लालन-पालन भी करते रहे हैं। श्रपनी साख पर वे ऋण लेकर उद्योगों को देते हैं, श्रपनी साख श्रौर ख्याति पर कम्पनियों के अश वेचते हैं, ऋण्पत्र वेचते हैं तथा श्रावश्यकता पड़ने पर वे श्रपने पास से ऋण देकर उद्योगों की सहायता करते रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं कि हमारा देश श्राज जो भी श्रीद्योगिक प्रगति कर सका वह है सब मेनेजिंग एजेएटस के परिश्रम का फल हैं। परन्तु श्रब यह साधन भी देश की श्रीदाोगिक त्र्यावश्यकतात्र्यों के त्रमुद्गल नहीं पडता । भृतकाल में इन लोगों ने त्रौद्योगिक च्लेत्र में कितन, ही महान् काम विया हो परन्तु श्राज के युग मे इनकी भी कुछ सीमाएँ हो चर्ला हैं। वर्नमान योजनाश्चो के त्रमुसार जिस गति से देश का त्रीदांगीकरण होना है उसके लिए प्रॅजी जुटाने का काम करना ऋव मेनेजिंग एजेएट्स वे वश का काम नहीं है। ब्रव यह प्रणाली प्राचीन, कुंठित तथा श्रयोग्य सिद्ध होती जा रही है तथा नए-नए उद्योगो को जमाने श्रीर पुराने उद्योगों को संगठित करने का काम इनके वश का रोग नहीं है। दूसरी बात धौर है। ये लोग जनसाधारण में अपने प्रति विश्वास नहीं जमा सके हैं। पिछले दिनों मे इन्होने उद्योगों को श्रपने हाथ की कटपुतली बनाकर जिस प्रकार नच'या है श्रीर कम्यनियों के श्रंराधारियों का जो शोपण किया है वह कहने की बात नहीं है। निश्चित ही, इन्होंने श्रानेक मरते हुए उद्योगों को जीवन दिया परन्तु त्रमेक जीवित उद्योगों को पहिले भूटा मृत बना कर श्रिधिकार मे ले लिया श्रीर वह स्वयं उसके श्रिधिपति बनकर उसको बढ़ा दिया परन्तु त्रशाघारियों को मृत बना दिया। यह ठीक है कि इनके पास उद्योगों के लिए पूँ जी का सहारा था परन्तु पूँ जी के वल पर इन्होंने उद्योगों की सेवा नहीं की वरन् उन्हें गुलाम बनाया । देश के वर्तमान ग्रीर भावो श्रीद्योगिक संगठन मे मेनेजिंग एजेएट्म ग्रव श्रधिक काम के नहीं रहे हैं। कुछ दिनों चाहे श्रभी इनसे श्रीर काम निकाल लिया जाय परन्तु श्रन्त में चल कर तो उद्योगों की वित्त समत्या का स्थायी श्रीर हितकारी इल निकालना ही है।

विदेशी पूँजी की बात यह है कि अब तक इसकी सहायता से भी देश के अौद्योगीकरण में काफी योग मिला है। परन्तु इसके विषय में भी अब लोगों में तरह-तरह के सन्देह होने लगे हैं। विदेशी पूँजी में कुछ ऐसे दोष आ गए हैं जिनसे हमारे राजनैतिक हितों को चोट लगती रही है। परन्तु फिर भी किस मात्रा में और किस सीमा तक इसके द्वारा उद्योगों की वित्त समस्या इल हो सकती है इसका विवरण अगले पृष्ठों में किया गया है।

पिछले कुछ वर्षों में वर्तमान उद्योगों की वित्त-समस्या कुछ सुलभती-सी दीख पड़ी है। नई-नई वैंको तथा इन्स्योरेन्स कम्पनियों के स्थापन से उद्योगों को

कुछ सहायता मिली है। ये संस्थाएँ उद्योगों की वित्त समस्या में कुछ दिल-चरनी लेने रहे हैं। श्रीर इन्होंने। श्रीद्योगिक कम्मनियों के श्रेश तथा। ऋग-पत्र खरीद कर ग्रौर ग्रहनकालीन ऋए मं, देकर उनकी सहायना की है। किसी किसी सामले से तो इस बैकों ने उद्योगों को बहुत प्रशंसनीय सहायता दी हैं। श्रीनोगिक कस्पनियो तथा व्यामारेक वैंको के संचालक वही व्यक्ति होने के कारण उन्होंने उद्योगों को विक्त सहायता देने में काभी योग दिया है। १६४८ में 'शौद्योगिक वित्त कारगोरेशन' खोज कर सरकार ने भी उद्योगों की वित्त समत्या बुछ समा तकहन करने का प्रयन्त किया है। इस कारपोरेशन की पूँजी १०० करोड काया है और अपने वीन वर्ष के जीवन में इसने अनेक उद्योगी की वित्त सहायता दी है। इसने अधिकतर दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन ऋण दिए हे तथा यह ब्रोवं 'गिक कम्मनियों के ब्रांस तथा ऋग-पत्र वेचने में भी उनर्क सहायता करता है। कड़े राष्ट्रण में भी 'प्रान्तीय ख्रौद्योगिक वित्त कारपो-रेशन' दनाए जा चुके हैं जो राज्यों के उद्योगों को विक्त सहायता देते हैं। परन्त इन सबसे भी उद्योगों की वित्त समस्या सुत्तभती नहीं हैं। भारतीय हौदोगिक दिन कारपोरेशन केवल सीनित मात्रा ने ही उद्योगों की सहायता कर सकता है। इसके ऋगा देने की शातें कुछ कम सरल नहीं है। अब तक इसने कुल मिला कर कोई १२ करोड़ रुपया ऋण दिया है। आज जब कि हमारे देश में श्रीचोगिक विकास का इतना भारी कान बाकी है और श्रनेक योजनाएँ पू जी के श्रभाव में ठप पड़ी है --इस बात की आवश्यकता है कि उद्योगों की विच समस्या को हत करने के छोर भी उनाय किए जाएँ। हमारा मतलब यह नहीं कि वित्त कारनीरेशन ने कुछ काम न किया हो या ये काम न कर सकते हो. दरन्तु हमारा उद्देश्य यह ई कि इनके ऋतिरिक्त श्रीर भी उपाय होने चाहिए जिसमे औद्योगीकरण के काम की प्रगति मिले।

हमारे देश में उद्योगों की वर्तमान वित्त समत्या के दो नुख्य पेहलू हैं— (१) दर्तमान परिस्थितियों में उद्योगों को कितनी पूँजी की ब्रावश्यकता है ?

(२) यह श्रावश्यक पूँ जी त्थायी का चै किस प्रकार प्राप्त की जाय ?

उद्योगों की छावश्यक पूँजी की मात्रा के विषय ने भिन्न-भिन्न छनुनान हैं। दम्बर्ड योजना के प्रखेवाछोने छार्थिक विकास की समूची योजना के लिए १०,००० फरोइ रुपये का श्रनुमान लगाया था जिसमें उद्योगों के लिए श्रनुमानत: ३०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष की श्रावश्यकता श्राती है। राष्ट्रीय योजना समिति ने भी श्रपनी भूमिका मे लगभग इतनी ही पूँजी का श्रनुमान लगाया था । हो सकता है यह अनुमान गलत हो परन्तु यह सब औद्योगीकरण के चेत्र श्रीर गति पर निर्मर करता है । प्रोफेसर कोलिन क्लांक ने श्रनमान लगाया है कि देशवासियों की वास्तविक श्राय में २% की वृद्धि करने के लिए करीव १५०० करोड़ रुपये का विनियोग करना होगा। परन्तु इन श्रनुमानो से उद्योगों के लिए श्रावश्यक पूँजी का श्रनुमान नहीं लगाया जा सकता। उद्योगों की श्रावश्यकताएँ तो उनके उद्देश्य, चेत्र, साधन तथा गति पर निर्भर करते हैं। जैसा कि योजना कमीशन का विचार है कि "हमारे वर्तमान उद्योगों के लिए पूँजी की जो वर्तमान श्रावश्यकता है वह श्रधिकाशतः पुराने उद्योगों का पुनर्सेगठन तथा पुनर्निर्माण करने के लिए हैं न कि नए-नए उचोगों को एक साथ ही वढाने के लिए।" कमीशन का अनुमान है कि पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के जो लच्च निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त करने के लिए उद्योगों के विकास में लगभग १२५ करोड़ रुपये की ग्राप्रयकता होगी जिसमें सं सरकार २५ करोड़ रुपया देगी, ६० करोड़ रुपया उद्योग स्वयं जुटार्येगे तथा शेष राशि श्रौद्योगिक वित्त कारपोरेशन से लेकर पूरी की जायगी। यह तो हुन्ना कमीशन का श्रस्थायी विचार केवल पाँच वर्ष तक के लिए। स्थाची रूप से यह समस्या कैसे इल हो ? इसके लिए दो साधन सम्भव हैं--(१) विदेशी पूँजी लेकर, (२) देश मे ही पूँजी-निर्माण करके।

विदेशी पूँजी लेकर उद्योगों की वित्त समस्या सुलक्षाना कोई बुरी बात नहीं है। पिछली शताब्दी में जर्मनी, फ्रान्स, जापान तथा श्रान्य उद्योग-प्रधान देशों ने विदेशों से ऋण लेकर काम चलाया था। हमारे यहाँ भी श्रव तक विदेशी पूँजी का काफी स्थान रहा है। रेल मार्ग, नदी-घाटी-योजनाएं, खानें, बैंक, इन्स्योरेन्स कम्पनियाँ तथा बड़े बड़े प्रमुख उद्योग विदेशी पूँजी के कारण ही इतनी प्रगति कर सके हैं। श्रव श्रागं भी इसके द्वारा समस्या हल की जा सकती है। योजना कमीशन का मत है कि देश का श्रीद्योगीकरण में हमें विदेशी पूँजी का स्वागत करने में कोई हानि नहीं क्योंकि इसके द्वारा हमें अपने

उद्योगों को पूँजीगत माल तथा विशेषज्ञ मिल सकेंगे जिनकी हमें इतनी श्रावश्यकता है। परन्तु क्या हम श्रव विदेशी पूँजी प्राप्त कर सकते हैं ? विदेशी पूँजी लेंने से पहिले हमें यह देख लेंना चाहिए कि उसके साथ 'विदेशी पूँजीपति' या 'विदेशी राजनैतिक सत्ता' हमारे देश में न श्राने पाने । हम 'विदेशी पूँजी' लावे न कि 'विदेशी पूँजीवाद'। जैसाकि डाक्टर राव ने कहा है हमें विदेशी पूँजी को ''राजनैतिक होरी'' से बाँघ कर नहीं लाना चाहिए। विदेशी पूँजी गिने को सहाँ पूँजी लगाने की सुविधाएँ दी जाएँ परन्तु कोई राजनैतिक सत्ता उनको न सारी जाय। सरकार ने श्रप्रैल १६४६ में विदेशी पूँजी सम्बन्धो श्रानी नीति में जो शत रक्खी हैं उन्शे पर विदेशी पूँजी को लाया जाय। ये शतें निम्न हैं—

सरकार को सामान्य श्रीद्योगिक नीति के श्रन्तर्गत भारतीय श्रीर विदेशी
पूँजी में कोई श्रन्तर नहीं समभा जायगा।

२. विदेशी पूँजी पर जो लाम होगा उसे तथा पूँजी को वापिस ले जाने के निए विदेशी विनिमन सम्बन्धी श्रावश्यक सुविवाएँ दी जाएँगी । विदेशी पूँजी को लौटा कर ले जाने पर कोई प्रतिवन्ध नहीं होंगे ।

यदि राष्ट्रीयकरण किया जायगा तो पूँजोर्पातयो को श्रावश्यक हर्जाना
 दिया जायगा ।

इन शर्नों पर यदि विदेशी पूँजी श्रावे तो हमे उसका स्वागत करना चाहिए । विदंशी पूँजी प्राप्त करने के निम्न साधन हैं—

- १. श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ।
- २ विश्व बेंक।
- ३. श्रमरीका तथा इंगलैएड व श्रन्य देशों के पूँजीपति ।
- ४ विदेशी सरकारे।

इन साधनो से हमारे देश में पूँजी आई है और आती रही है, परन्तु क्या इन साधनो ने स्थायी रूप से हमारे उद्योगों की वित्त समस्या हल हो सवेगी! यह टीक है कि इनसे हमारी वर्तमान आवश्यकताएँ विशेषत: पूँजीगन माल की तथा विशेषतों की आवश्यकताएँ पूर्ण हो जाएँगी। परन्तु जैसा कि डा॰ राव ने कहा है "स्थायी रूप से ये साधन हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकते।" हमे ग्रपने देश में भी पूँजी निर्माण का काम करना चाहिए | जनता के दिल में से भय निकाल कर उन्हें उद्योगों में राशि विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए | उद्योगों की ग्रान्तिर वित्त ग्रावश्यकतात्रों के लिए हमारे देश में काफी पूँजी उपलब्ध हैं, किंठनाई नेवल उसे काम में लाने के लिए निकलवाने की हैं । श्रीद्योगिक कमीशन ने ठीक कहा था "कि भारत में उद्योगों की वित्त समस्या देश में धन वे ग्रभाव के कारण नहीं हैं ग्रीर न भय के कारण हैं वरन ग्रीद्योगिक ग्रवुशलता तथा पूँजी निर्माण के साधनों की कमी के कारण हैं वरन ग्रीद्योगिक ग्रवुशलता तथा पूँजी निर्माण के साधनों की कमी के कारण हैं । इसके लिए देश में ग्रीद्योगिक वेक बनाए जाएँ व विनियोग-दूस्ट तथा विनियोग-वैक स्थापित किए जाए । वित्त कारपीरेशन प्रत्येक राज्य में होने चाहिएँ । सरकार छोटी बचत योजना बनाकर लोगों को बचत करना सिखावे [पूँजी निर्माण की योजना पर विस्तृत लेख ग्रागे पिटए | ] तब उद्योगों की वित्त समस्या ग्रपने ही देश की पूँजी से हल हो सकेगी । वहीं समस्या का सच्चा हल होगा ।

### २२—पंचवर्षीय योजना में उद्योगों का स्थान

गत तीस वर्षों मे भारत ने श्रौद्योगिक दोत्र मे काफी उन्नति की है। श्रावज्यकता की श्रनेक उपभोग्य वस्तुएँ श्रन हमारे देश में ही बनाई जाने लगी हैं जिनमें कपड़ा, चीनी, नमक साबुन, कागज़ तथा चमड़े का सामान मुख्य हैं। इस्पति, सीमेएट तथा रासायनिक वस्तुए बनाने में भी हमारे उद्योगो ने सन्तोपजनक प्रगति दिखाई है। युद्ध काल मे तथा युद्ध के पश्चात् श्रनेक नए नए उद्योग स्थानित हुए श्रीर श्रन हमारे देश मे रेडियो, साइकिल, बिजली के पखे, मोटर, रेल के इंजन आदि, आदि, सामान बनने लगा है परन्त फिर भ' बात यह है कि उपभोग्य वस्तुत्र्यों के कारख़ानों में तो चाहे हम काफी त्रागे हो किन्तु पूँजी गत माल बनाने मे श्रमी हमारे यहाँ काफी चेत्र है। पिछले कुछ दिनों से तो श्रीद्योगिक उत्पादन में काफी कमी होती जा रही है। कुछ उद्योगों में पहिले की ग्रपेचा २० से ३० प्रतिशत तक उत्पादन गिर गया है। यदि सच पछा जाय तो इसके कारण हें – युद्धकाल मे मशीनो की घिमाघट तथा नई मशीनो को लाने की कठिनाइयाँ, श्रमिको सुधा उद्योगपतियो के बीच पारस्परिक संघर्ष तथा प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइयाँ। योजना कमीशन ने श्रीदांगिक उन्नति के हिण्कोण से इन दोपों को दूर करने का सुसाव दिया है। योजना के अन्तर्गत कृपि श्रीर सिचाई को प्रमुख स्थान मिलने के कारण योजना कमीशन का उद्देश्य यह रहा है कि ऐसे उद्योग पहिले स्थापित किए जाएँ जो सिचाई योजनात्रो तथा कृषि को सफल बनाने में सहायक हो। इसके बाट योजना कमीशन ने उन उद्योगों को उन्नत बनाने का सुभाव दिया है जो उपभोग्य वम्तुएँ बनाते हैं। योजना मे श्रीद्योगिक विकास का निम्न क्रम, निर्धारित किया गया है:---

- सबसे पहिले कृषि-विकास तथा सिंचाई श्रौर पन-बिजली की योजनाश्रो को सफल बनाने के लिए जो उद्योग श्रावश्यक हो, उन्हीं का विकास किया जाय।
- २. इसके बाद उपभोग्य वस्तुएँ बनानेवाले उद्योगो की वर्तमान कार्यक्तमता के श्रनुसार उपभोग्य वस्तुग्रो के लच्च निर्धारित करके उन्हें पूरा करने का प्रयत्न किया जाय।
- ३. इसके पश्चात् इस्पात, लोहा, भारी रासायनिक पदार्थो श्रादि वस्तुश्रो को बनानेवाले उद्योगों का विकास किया जाय।
- ४, श्रन्त मे, देश के वर्तमान श्रौद्योगिक कलेवर में जो दोष हो उन्हें दूर किया जाय।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजना कमीशन ने उद्योगों को तीन भागों में बॉट दिया है, जो इस प्रकार हैं:—

- सुरत्ता-उद्योग जिन में युद्ध सम्बन्धी वस्तुएँ जैसे हथियार, बारुद्ध श्रादि श्रन्य सैनिक श्रावश्यकता की वस्तुऍ बनाई जाएं।
- २ 'उत्पादक-वस्तुन्त्रों के उद्योग' जिनमें इस्पात, सीमेंट, पटसन का सामान, भारी रासायनिक वस्तुएँ ब्रादि पूँजीगत माल बनाया जाय।
- उपभोग्य-वस्तुत्रों के उद्योग, जिनमें जनसाधारण की उपभोग्य वस्तुएँ बनाई जाएँ।

चूँ कि योजना में कृषि श्रीर सिंचाई की उन्नति के लिए श्रिषक महत्व दिया गया है इसलिए सरकार के श्रिषकांश साधन इन्हीं वातों की पूर्ति में लगाए जाएँगे। इसलिए उद्योगों के लिए भी श्रिषक धन राशि का विनियोग सम्भव नहीं हो सकेगा। कमीशन के प्रस्तावों के श्रनुसार केवल वे ही योजनाएँ पूरी की जाएँगी जो सरकार ने श्रारम्भ कर रक्खी हैं। नए चुत्र में केवल वे ही उद्योग वनाए जाऍगे जो वर्तमान में देश की स्रार्थिक उन्नित के लिए स्रिनिवार्य हों। योजना के स्रतुसार निम्न राशि स्त्रीद्योगिक विकास पर व्यय की जायगी।

|                               | ( करोड़ र<br>दो वर्षों मे मिलाकर<br>(१६५१-५२) | ठपयों मे )<br>पॉच वर्षों में मिलाकर<br>(१९५१-५६) |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| बड़े पैमाने के उद्योगों में   | ₹ <b>⊏</b> *१                                 | <b>૭</b> ૬ •પ્                                   |
| छोटे तथा कुटीर-उद्योगों मे    | <b>ሃ</b> "ፍ                                   | १४'८                                             |
| श्रौद्योगिक एवं वैज्ञानिक शोध | मे २.४                                        | ४•६                                              |
| खनिज विकास पर                 | ۰•₹                                           | १-१                                              |
| योग                           | ४५.६                                          | १०१*०                                            |

पंचवर्णीय योजना में न तो केवल व्यक्तिवाद पर ही जोर दिया गया है श्रीर न केवल राष्ट्रीयकरण पर ही । वरन् दोनो प्रणालियों के श्राधार पर श्री द्योगिक विकास करने के सुभाव दिए गए हैं । कमीशन का मत है कि ''राष्ट्रीय श्रायोजन की किसी भी योजना में श्री द्योगिक विकास के लिए व्यक्तिवाद के श्रायार पर चलाये गए उद्योगों की नितान्त श्रावश्यकता है । परन्तु इस प्रकार जो उद्योग चलाए जाएँ उनके मालिकों को उपभोक्ता, विनियोगी तथा श्रमिक के प्रति श्रपने कर्तव्यो का पालन करते हुए राष्ट्रीय हित में काम करना चाहिए ।'' इसके लिए योजना कमीशन का सुभाव है कि उद्योगपितयों, श्रमिकों तथा साहसी श्रोद्योगिकों को श्रपने न्याकिवादी उद्योगों में श्रावश्यक परिवर्तन कर लेने चाहिए । कर्माशन ने व्यक्तिवादी उद्योगों में उद्योगपितयों से मिल कर निम्नलिखित लच्च निर्धारित कर दिए हैं जिनके श्रनुसार योजना पूर्ण होने पर उत्पादन बढ़ाने का श्रनुमान है—यह निश्चित नहीं है कि इन लच्चों को पूरा किया ही जा सकेगा परन्तु किर भी श्रनुमान लगा कर ध्येय बना लिया गया है जिसके श्रनुसार व्यक्तिवादी उद्योगों में उत्पादन बढ़ाया जा सके।

#### पंचवर्षीय योजना में उद्योगों का स्थान

#### व्यक्तिवादी उद्योगों के कुछ उत्पादन-लच

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | १९४०       | <u>-</u> ५१ | १६४४-५६    |         |
|---------------------------------------|------------|-------------|------------|---------|
|                                       |            |             | (श्रनुम    | ानित)   |
| उद्योगों के नाम                       | कार्य चमता | उत्पादन     | कायंत्रमता | उत्पादन |
| कृषि-त्र्योनार—                       | }<br>!     |             |            |         |
| (१) पम्प (संख्या)                     | ३७,४०७     | ३०,२६२      | ८६,८०१     | ७८,१२६  |
| (२) डीज़न इंजन (संख्या)               | ११,⊏२६     | े ४,५६६     | ५१,३२६     | ४६,१६३  |
| मोटर-निर्माण (संख्या)                 | ३५,०००     | ३,८४०       | ३५,०००     | २५,०००  |
| स्रोमेट (टन)                          | ३,२७६      | , २,६१३     | प्र,१४०    | ४,६३१   |
| कपडा उद्योग                           |            | l           |            | }       |
| (१) स्त (०००,००० पौराड)               | १,६४६      | ११७४        | १,६७१      | १६००    |
| (२)कपडा (०००,००० गज)                  | , ४,७२२    | ३,६६५       | , ১,৬४१    | 8400*   |
| . चीनी (००० टन)                       | १,५२०      | १,१००       | १५०        | १५००    |
| इस्तान (००० टन)                       | १,०७१      | १,००५       | १६५६       | १३१५    |
| कागज (००० टन)                         | १४०        | १,०६        | २१२        | १६५     |

यहाँ कुछ, उद्योगों के ही लब् दिए गए हैं। इसी प्रकार श्रन्य उद्योगों के लब्द भी योजना में निर्धारित किए गए हैं।

जहाँ तक सरकार द्वारा उद्योगों को चलाने का प्रश्न है योजना कमीशन। की स्पष्ट राय है कि सरकार के पास नाधनों की कमी होने के कारण वह कोई नए उद्योग स्थापित नहीं कर सकती। सरकार तो केवल उन्हीं उद्योगों को सकल बनाने में प्रयत्न करेगी जो उसने पहिले ही से द्रापने हाथ में ले रक्षे हें जैसे, सिधरी की खाद निर्माणी, चितरज्ञन का इंजन-कारख़ाना, टेलीफोन के कारख़ाने ग्रादि-श्रादि।

यह देखने के लिए कि देश के साधनों का ठीक ठीक उपयोग हो रहा है

er.

<sup>े</sup> इसके अनिरिक्त हाथ के करधे से १६,००,०००,००० गज कपड़ा और वनाने का,लच है।

या नहीं और व्यक्तिवादी उंद्योग ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं, कमीशन ने श्रौद्योगिक-विकास-नियंत्रण-एक्ट बनाने का सुभाव दिया था जो श्रव पास हो चुका है। इस कान्न में निम्न वातों की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है:—

- १. सरकार की स्वीकृति के बिना कोई भी नया उद्योग स्थापित न किया जा सकेगा और न पुराने उद्योग का विकास ही किया जा सकेगा। इस प्रकार की स्वीकृति देते समय सरकार उस उद्योग की स्थिति आदि के बारे में कुछ शर्तें रख सकती है।
- २. यदि किसी उद्योग में उत्पादन गिर रहा हो यामाल नीची कोटि का बनाया जाने लगा हो, ग्रथवा कोई उद्योग श्रंशधारियों के हित के विरुद्ध काम करने लगा हो तो सरकार उस उद्योग की जॉच-पड़ताल कर सकती है।
- ३. यदि कोई उद्योग सरकार की दी हुई हिदायतों को पूरा न करे तो उसे सरकार श्रपने प्रवन्ध में ले सकती है।

श्रीयोगिक विकास की जॉच-पड़ताल करने तथा उद्योग की प्रगति का निरीत्तण करने के लिए कमोशन ने एक देन्द्रीय श्रीद्योगिक बोर्ड बनाने का मुक्ताव दिया था। यह बोर्ड १६४६ के श्रीद्योगिक विकास नियंत्रण कानून के श्रतर्गत बना दिया गया है। इसके श्रतिरिक्त प्रत्येक उद्योग के लिए 'विकास केंसिल' बनाने की योजना है। 'विकास केंसिलो' में सरकार, उद्योगों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि रहेंगे। ये केंसिलें उद्योगों की प्रगति में सहायता देगी तथा केन्द्रीय बोर्ड तथा उद्योगों में ताल-गेल बनाये रक्खेंगी।

ं योजना में छोटे तथा कुटोर-धंघों को भी आवश्यक स्थान दिया गया है। कमीशन ने सुकाव दिया है कि केन्द्रीय सरकार का वाणिज्य तथा उद्योग विभाग कुटीर-धंघों की बॉच-पडताल करके एक विस्तृत योजना वनावें। योजना में ऐसे उद्योगों के विकास के लिए सहकारी समितियों पर जोर दिया गया है। कमीशन का मत है कि ये समितियों छोटे-उद्योगियों को कच्चे माल का प्रवन्ध करें, उन्हें आवश्यक राशि दिलाने का प्रवन्ध करें तथा उनके माल को विकवाने में भी सहायता करें। कमीशन ने स्पष्ट कहा है कि "सरकारों को इन उद्योगों के विकास में उतना ही काम करना चाहिए जितना वे छुए

की उन्नित के लिए करती हैं क्योंकि छोटे तथा कुटीर-धंघे कृषि का एक आवश्यक श्रद्ध हैं।" इस प्रकार पंचवपीय योजना में छोटे तथा बड़े उद्योगों पर, व्यक्तिवादी तथा राष्ट्रीय उद्योगों पर, उत्पादक तथा उपभोग्य वस्तुएँ बनाने-वाले उद्योगों पर समान रूप से ध्यान दिया गया है परन्तु फिर भी एक खास बात है—कमीशन इस योजना में उद्योगों का विकास कृषि अन्नितिके लिए करना चाहता है। हमारे देश में यह एक शुभ शकुन की बात है।

# २३ --- देश की खनिज-सम्पत्ति का विदोहन

मैन्य, सुरद्वा एवं उद्योग श्रीर यानायान की दृष्टि से किसी भी राष्ट्र की त्र्यर्थ-व्यास्था मे खिनज पदार्थों का बहुत महत्वर्र्ण स्थान होता है । श्राधुनिक पद्धित पर सेनाग्रो को मुसजित करने, सुरन्ना एवं युद्ध-संचालन के लिए विभिन्न प्रकार के लिनज-पदार्थों की ब्रावश्यकता होती है। यदि सच पृछा जाय तो सुरत्ता-संगठन की सफलता बहुत सीमा तक खनिज-सम्पत्ति पर ही निर्भर होतो है। लोहा, कोयला श्रीर तैल सुरत्ता-सम्बन्धी उद्योगो के प्राण मात्र हैं-यह बात गत महायुद्ध ने पूर्ण रूप से सिद्ध कर दिखाई है। श्रौद्योगिक त्तेत्र में भी खनिज पदार्थों का मुख्य स्थान है । लोहे, कोयले एवं भारी-भारी रसायनिक पदांथों पर देश का समुचा श्रीद्योगिक क्लेवर निर्भर करता है। विरोपकर देश के श्राधार भूत धघे तो इन वस्तुश्रों के बिना श्रसम्भव ही हैं। पूँजीगत माल बनानेवाले उद्योगों का प्रारम्भ लोहे ख्रीर कीयले के बिना हो ही नही सकता । हमारे देश में उद्योग एवं सुरचा के भविष्य के दृष्टिकोण से खनिज-्ं सम्प्रत्ति का मुख्यवस्थित उपयोग एवं नवीन साधनो की जॉच-पड़ताल तथा। ्रेविक्रीस बहुत श्रावश्यक है। देश के श्रीचोगीकरण के लिए पूँजीगत माल के जिए हमे विदेशों पर श्राश्रित रहना पड़ता है। यदि हमारे देश के खनिज ्रिद्रार्थ एवं धातुर्थ्यों का विकास हो जाय तो हमे विदेशियो का मुँह नहीं ' ताकना पड़ेगा ।

भारत सरकार के निर्माण, खान तथा विद्युत विभाग ने जनवरी १६४० के खनिज-नीति-सम्मेलन के समय देश की खनिज-सम्मीत का एक अनुमान-पत्र तैयार किया था। इस अनुमान-पत्र में बताया गया था कि भारत के विस्तार तथा उसकी जनसंख्या को देखते हुए यह कहना ठीक नहीं है कि देश के खनिज-साधन बहुत अधिक हैं, जैसा कि बहुत से लोग समभते हैं। परन्तु तो भी जो कुछ खनिज-सम्पत्ति हमारे देश में है उसका सगठित रुप से पूरा

पूरा विटोहन नहीं किया गया है। देश के खनिज-साधनों को मुख्यतः चार भागों में बॉटा जा सकता है—

- र. ऐसे खिनज, जिनमें देश श्रात्म निर्भर है परन्तु निर्यात नहीं कर सकता। जैसे, कोयला, कच्चा श्रल्यूमीनियम, सोना, सोडियम, नमक, दुर्लभ मिट्टी, वेरियम, नाइट्रेंट पदार्थ, श्रादि, श्रादि। कोयला श्रिधकतर विहार तथा पश्चिमी बंगाल में मिलता है। श्रनुमान है कि देश मे २००० फीट नीचे तक कोई ६५,००,००,००,००० टन कोयला है जिसमें ५,००,००,००,००० टन उत्तम कोटि का है। इस प्रकार देश के मावी श्रौद्योगीकरण के लिए हमारे यहाँ पर्यात मात्रा में कोयला मौजूट है।
- २. ऐमे खनिज, जिनके लिए देश को पूर्णतः श्रथवा श्रंशतः विदेशी श्रायात पर निर्भर रहना पडता है। जैसे, कच्चा तॉवा, चॉदी, निर्कल, पेट्रोल, गन्धक, सीसा, जस्ता, पारा, टीन, पोटाश श्रादि। तॉवा, जस्ता, गन्धक, सासा—ये चार वस्तुऍ जिनकी श्रौद्योगीकरण मे बहुत श्रावश्यकता होती है हमारे देश मे कम मात्रा में निकलते हैं। १६४६ में इन्ही चार वस्तुश्रों को विदेशों से श्रायात करने पर १२ करोड रुपया व्यय हुश्रा था। जहाँ तक पेट्रोल का सम्बन्ध है वह तो हमारे यहाँ बहुत ही कम पाया जाता है। देश की कुल श्रावश्यकनाश्रों का केवल ७% हमारे यहाँ निकलता है श्रौर शेप विदेशों से श्राता है।
- ३. ऐसे खनिज, जो इतनी श्रधिक मात्रा में निकलते हैं कि उनकार्त्र निर्यात करके संसार के श्रन्य देशों में प्रभुत्व प्राप्त किया जा सकता है। जैसें,
  - ४. ऐसे खनिज, जिनका निर्यात पर्याप्त मात्रा में करके विदेशी माल बदले में त्रायात किया जा सकता है। जैसे, कच्चा मेंगनीज, वाक्साइट, मेगनेसाइट, स्टीटाइट, सिलोका, जिप्सम, इमारते बनाने का ग्रेनाइट, मोनेजाइट कोरूडर, श्रीयोगिक मिट्टी इत्यादि।

इसका स्रर्थ यह है कि ताँवा, निकिल, पेट्रोल, गन्धक, सीसा, जस्ता स्रादि कुछ ऐसी वस्तुओं को छोड़कर स्रन्य पदायों मे हमारा देश धनी है। परन्तु इन वस्तुओं के उत्पादन एवं शोधन में स्रव तक नितान्त स्रवहेलना

होती रही है। खिनज-सम्पत्ति का विदोहन कभी संगठित रूप से किया ही नही गया । सरकार की हस्तत्त्वेप न करने की नीति के बड़े भयंकर परिखाम हुए हैं। खनिज निकालने का काम मुख्यतः विदेशी पूँर्जापतियो के हाथ में रहा, जो देश के पेटोल, सोना श्रीर तां वे की खानों के स्वामी वने रहे श्रीर कोयला, कोमियम एवं मेंगनीज की खाने भी उन्हीं के नियंत्रण में रही। केवल लाभ कमाने के लिए खानों का शोषण होता रहा। उनकी खुदाई के ढंग ऐसे श्रवैज्ञानिक हैं कि उनके कारण बहुत-सी खनिज सम्पत्ति नष्ट होती है। इतना ही नही, देश की सम्पत्ति बढ़ाने की दृष्टि से खानों का विदोहन नहीं किया गया । खान मालिको को भरपृर स्वतंत्रता मिलने के कारण श्रव तक उनका ध्यान खानजो के निर्यात की श्रोर ही रहा । जो पदार्थ विदेशों मे गए, वे श्रपरिष्कृत रूप मे बड़ी नीची दरो पर मेजे गए। इन वस्तुश्रो का विदोहन यदि देश के हित में होता श्रीर देश में ही इनसे पक्का माल तैयार किया गया होता तो देश में न केवल रोजगार ही बढ़ता वरन् राष्ट्रीय श्राय में भी बहुत वृद्धि होती। स्तानो पर सरकार का जो कुछ भी नियमण रहा वह प्रधाननः प्रान्तीय सरकारो का रहा केन्द्रीय सरकार का नही। प्रान्तीय सरकारों ने कोई दीर्घकालीन दृष्टिकीए से काम नहीं लिया श्रीर खानों के लाइसेंस देने का काम ग्राधिकतर लगान-वसल करने वाले महक्सों वो दे दिया जाता रहा। खनिज पटार्थों एवं घातुश्रों की न वैज्ञानिक रीति से जाच-्पड़ताल हुई न शोध हुई भ्रीर न सदुपयोग ही हुन्छा । त्र्यन तक श्रशुद्ध खनिजं-़ ्रं पदार्थी का निर्यात ही होता रहा। फलतः करोड़ो रुपयो की वार्षिक हानि के ं अप्रतिरिक्त देश में खनिज-सम्पत्ति का विकास नहीं हो पाया श्रीर न निर्यात के 'वदले में सैन्य एवं श्रौद्योगिक दृष्टि से श्रावश्यक खिनज-पदार्थ एव धातु विदेशो से मॅगाए जा सके। खान श्रिषिकार सम्बन्धी कानूनो में भी समता नहीं रही।

पिछले दो-तीन वर्षों से सरकार ने इस भ्रोर ध्यान दिया है श्रीर खनिज-सम्पत्ति का विदोहन करने के लिए निम्न कार्य किये हैं:---

- (१) सरकारी खनिज-नोति बनाई है।
- ' (२) खनिज-सम्पत्ति की खोज एवं विकास के लिए 'ज्योलोजिकल सर्वे ऑफ इंग्डिया' नामक संस्था का विकास किया है।

(3) देश के खनिज-पदार्थों को सुरक्तित बनाए रखने तथा उनका संगठित रूप से विकास करने के लिए 'ब्यूरो श्रोफ माइन्स' नामक सस्था बनाई है।

श्रव तक कुछ लोगों की यह धारणा रही है कि श्रीचोगीकरण के लिए हमारे देश में सभी खनिज-पदार्थ पर्यात मात्रा में हैं परन्तु यह बात विलक्कल ठीक नहीं है। उत्तमता की दृष्टि से हमारे देश की खनिज-सम्पत्ति में कुछ ऐसे दोप हैं जिन्हें दूर करने की श्रावश्यकता है। इसके लिए खनिजं का पता लगाना होगा, उनकी मात्रा का ठीक ठीक श्रतुमान लगाना होगा तथा उनकी शोध, जॉच पड़ताल श्रीर संगठन करना होगा। इन कामों को पूरा करने के लिए श्राजकल हमारे यहाँ निम्न सस्थाएँ काम कर रही हैं—

- १. ज्योलोजिकल सर्वे ग्राफ इरिडया।
- २. इण्डियन न्यूरो श्रॉफ माइन्स ।
- ३. नेशनल प्यूग्रल रिसर्च इन्स्टोट्यट ।
- ४ नेशनल मैटलजीकल लेबोरेटरी।
- ५. सेगट्रल ग्लास एगड सिरेमिक रिसर्च इन्स्टीट्यट ।

देश की खनिज-सम्पत्ति का संगठित रूप से विदोहन करने के उद्देश्य से योजना कमाशन ने नीचे लिखे हुए सुभाव दिए हैं—

देश की खनिज-सम्यत्ति का पूरा-पूरा सचा ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि संगठित रूप से खनिज-पदाशों की जॉच-पडताल करके विस्तृत नकरो तैयार किए जाएँ। आवश्यक तथा महत्त्वपूर्ण खनिजो की, चाहे वे सुरत्ता के लिए उपयोगी हो चाहे निर्यात किये जाते हो और चाहे अपने देश में प्रयोग किए जाते हो, सबसे पहिले जॉच-पडताल कराई जाय।

खानों में से वस्तुऍ निकालने के लिए श्राधुनिक वैज्ञानिक साधनो का प्रयोग किया जाय तथा इस काम के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए जाऍ। सरकार भी इस काम में योग देने के लिए विशेषज्ञ नियुक्त करें जो खानों में जा-जाकर देखें कि उनमें वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग हो रहा है या नहीं। ये विशेषज्ञ खानों में काम करनेवाले लागों को नए तराकों से परिचित करें श्रीर देखें कि खनिज सम्पत्ति नए तो नहीं हो रही है। कमीशन का मत है कि यदि ऐसा किया गया तो खिनज-सम्पत्ति की रत्ता होगी, विदोहन होगा तथा सदुपयोग भी होगा। किसी भी प्रकार की खानों के श्रिधिकार देने के लिए लाइसेंस देने से पहिले भाइन्स एगड मिनरल्स एक्ट १६४८ के नियमों के श्रानुसार केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेना श्रावश्यक होना चाहिए। दूसरे, किसी एक व्यक्ति को खानों का पूर्टा नहीं देना चाहिए वरन् देने से पहिले यह देख लेना चाहिए कि पट्टा लेने: वाला खानों का विदोहन करने के साधन श्रीर शक्ति रखता है या नहीं। पट्टा श्रिधिकतर बड़ी बड़ी कम्पनियों को ही देना चाहिए।

खनिज-उद्योगों के वास्तविक श्रीर सच्चे श्रॉकड़े इक्टें होने चाहिएँ। खनिज-पदार्थों के निर्यात सम्बन्धी श्रॉकड़े भी प्राप्त करने चाहिएँ। यह काम 'व्यूरो श्रॉफ माइन्स' को सौंप देना चाहिए। कमोशन का मत है कि इस प्रकार के श्रॉकड़े होने से खनिज-सम्पत्ति के विदोहन सम्बन्धी श्रायोजन में सरलता रहेगी।

ग्रभरक, मेंगनीज तथा कोमाइट भ्रादि वस्तुऍ, जो मुख्यतः ग्रशुद्ध रूप में निर्यात होती रही हैं—शुद्ध करके निर्यात की जाऍ ग्रीर यदि सम्भव हो सके तो उनका पछा माल या ग्रर्ड-पछा माल बनाकर निर्यात किया जाय।

खानां की सुरद्धा तथा खनिज-पदार्थों के उपयोग सम्बन्धी ग्रन्वेपण श्रौर शोध की जाएँ। श्रशुद्ध तथा निम्न कोटि के खनिज-पदार्थों को शुद्ध बनाने में वैज्ञानिक रीति का प्रयोग किया जाय। योजना कमीशन ने श्रपनी पंचवर्षीय योजना में खनिज-सम्पत्ति के विकास के लिए लगभग १ करोड़ रुपया व्यय-करना निश्चित किया है।

जैसा कि पहिले बताया जा चुका है खानो का ग्रिधकार ग्रव तक विदेशी पूजीपतियों या व्यक्तिवादी भारतीय कम्पनियों के हाथ में रहा है। इसके क्रियने दुष्परिखाम हुए हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए एक उराय यह हो सकता है कि देश के खिनज ग्रीर धातु-साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। देश की ग्रार्थिक उन्नति के लिए तैयार की गई विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी योजनाग्रों में खानों के राष्ट्रीयकरण पर ज़ोर दिया गया है। राष्ट्रीय योजना समिति की खिनज एवं धातु-शोधन उपसमिति ने ग्रपने एक प्रस्ताव में स्पष्ट किया था कि "देश की खिनज-सम्पत्ति सामृहिक रूप से राष्ट्र की

सम्पत्ति है। खानो की खुदाई श्रीर खनिज नम्बन्धी उद्योग सरकार के हाथ में रहने चाहिएँ।" जनवरी १६४७ में ग्रायोजित खनिज नीति सम्मेलन ने, जिसमे खनिज-उद्योगो, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारो तथा खानो मे काम करनेवाले मजदूरो के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, खानो के राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया था। परन्तु जिन कारणों से ग्रभी-ग्रमी उद्योगो का राष्ट्रीयकरण सम्भव नहीं वे ही कारण खानों के राष्ट्रीयकरण में वाधक हैं। तभी तो उक्त सम्मेलन के ग्रध्यल श्री भाभा ने ग्रपने भाषण मे कहा था कि "सरकार की खनिजोन्नति में बढ़नी हुई दिलचस्पी का यह ग्रर्थ नहीं है कि सरकार खनिजोत्वादन श्रौर धातु शोधन उद्योगां पर तुरन्त हो सरकारी त्यामित्व स्यापित करले । खनिजोत्पादन के उद्योगों में हमें मजवृर होकर बहुत बड़े चेत्र में व्यक्तिगत पूँजी को श्रवमर देना होगा, यद्यपि उस पर कुछ सरकारी नियंत्रण श्रवस्य रहेगा।" श्रो मामा ने श्रागे चत्रकर यह भी कहा कि "श्रागामी कई वर्षो तक सरकार को सुन्यवस्थित खनिजोन्नति के लिए ब्रावश्यक कान्नी एव न्यवस्था सम्बन्धी सुविधाएँ देने में ही सन्तीप करना चाहिए।" राष्ट्रीयकरण में कई त्रार्थिक, वैजानिक एवं न्यास्था सम्बन्धी ऐसी वटिनाइयाँ हैं जिन्हें सरकार वर्तमान परिस्थितियां में इल नहीं कर सकेगी। हाँ, दस साल के पश्चात. जैसाकि मरकार का विचार है, इस पहलू पर विचार किया जा सकता है। इस समय तो हमें श्रपनी खनिज-सम्पत्ति का विदोहन करके संगठित बनाना है। यह काम सरकारी नियंत्रण में व्यक्तिवाद के सिद्धान्त पर हो सकता है। यदि हमारी खिनज-सम्पत्ति का यथोचित विदोहन हुआ तो देश के श्रीयोगीकरण मे काफी सहायता मिलेगी।

## २८-हमारी वैंकिग-व्यवस्था--कुछ दोप

पाश्चात्य देशों की भौति हमारे देश की वैकिंग-व्यवस्था संगठित, पूर्ण श्रीर पर्यात नहीं है। लम्बे-चैड़ि देश. विशाल जन-समूह तथा श्रसीम व्यापार को देखते हुए हमारे देश में बेंकों की नंख्या बहुत कम है। श्रन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ बेंकों का विकास बहुत कम हुश्रा है। स्थिति इस प्रकार है:—

प्रति द्म लाख

|               |                 |             |             | भात ५७ लाख           |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|
| देश           | वर्गमील चेत्रफल | जनसंख्या वै | क कार्यालयो | ज्यक्तियों में वैकों |
|               | (हजारों मे)     | (000,000)   | की संख्या   | की संख्या            |
| इंगलैंगड      | 37              | ሂ‹          | ११४६१       | <b>२</b> २६          |
| श्रमरीका      | <i>३६७</i> ४    | १४७         | १⊏६७५       | १२६                  |
| कनेडा         | ३६६०            | ६३          | इ३२३        | २५६                  |
| श्रास्ट्रेतिय | T २६७५          | 4           | ३५६०        | ४५०                  |
| भारत          | १२२०            | २३७         | ५५५⊏        | १६                   |

इन ग्रॉकडो के ग्रनुसार हमारे देश में प्रति दस लाख व्यक्तियों में १६ बॅक-कार्यालय हैं ग्रर्थात् ६२५०० व्यक्तियों के बीच में एक बेंक-कार्यालय हैं।

वैंकिंग सम्बन्धी लेन-देन स्रनेक संस्थाएं करती हैं जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं:---

- (१) सरकारी कोषालय तथा उप-कोपालय,
- (२) रिज़र्व बेंक श्रॉफ इंग्डिया,
- (३) इम्बीरियत्त र्वक श्रॉफ इण्डिया,
- (४) ब्यानारिक वेंक,
- (५) सहकारी वैंक तथा साल समितियाँ,
- (६) डाकखाने की बचत वैंक,
- (७) महाजन तथा त्वदेशी वैंकर।

सरकारी कोपालयों में सरकारी लेन-देन होता है तथा सरकारी रकम जमा रहती है। इसके सिवाय ये कोपालय जनता से राशि जमा करने या उन्हें राशि उधार देने का कोई काम नहीं करते। ये कोपालय प्रायः जिला नगरों में ही स्थित 'हैं जिससे सरकारी लेन-देन में जनता को ख्राने-जाने में ख्रस्र्विधा रहती है। रिजर्व बेंक सरकारी केन्द्रीय बैक है जो देश में मुद्रा श्रीर साख-व्यवस्था की षेख-भाल फरता है। श्रन्य बैकों से राशि जमा करने तथा उन्हें उधार देने का काम भी इसके हाथ मे हैं। यह बैंक एक प्रकार से देश की बैंकिग-व्यवस्था की चौकसी करता है। परन्तु श्रभी तक यह बैंक देश की मुद्रामण्डी को सर्गाठत करके बिलमएडी को उन्नत नहीं बना सका है। यद्यपि केन्द्रीय बैंक ग्रान्य वैंको पर नियन्त्रण रखता है परन्तु महाजना तथा स्वदेशी वैकरो पर इसका फोई प्रवन्ध-नियन्त्रण या चौकसी नहीं है । इम्पीरियल वैक एक ग्राधकत च्यापारिक चेंक है। रिजर्व बैंक का एजेस्ट होने के कारस यह श्रर्ध-सरकारी बैंक माना जाता है। यधाप इस बैक ने देश मे श्रानेक शाखाएँ खोलकर बैकिंग-च्यवस्था को विकासित बनाया है परन्तु उस श्रवस्था मे यह देश की श्रन्य ैच्यापारिक वैको का कष्टर प्रतियोगी वन वैठा है। व्यापारिक वेंक दो प्रकार के हैं—(१) तालिका बद्ध बैंक, (२) ग्रतालिका बद्ध बैंक। देश में इन बैंको का काम बड़ा श्रव्यवस्थित है। कर्न-कही तो बहुत सी बैंक स्थापित हो गई हैं श्रीर किसी-किसी त्थान पर बैको का नाम भी नहीं है। मद्रास तथा पश्चिमी बगाल मे वैको का सबसे श्रधिक रुख्या ई---मद्रास मे ११२४ तथा बगाल मे ७२० बैक-कार्यालय हैं । किसी-किसी राज्य में तो बैको के बहुत ही कम कार्यालय है । कुल देश में वैको की संख्या बहुत कम हैं। १६४७ के श्रन्त में इम्पीन्यल चेक तथा विनिमय-चेको को मिलाकर टेश मे कुल ५५८२ वैक-कार्यालय थे। विभाजन के पश्चात् तो संख्या श्रीर भी कम हो गई है श्रीर ग्रामीण वेंकिंग जॉच कमेटी के श्रनुमानों से ज्ञात होता है कि श्राजकल कुल वैक कार्यालय ५१०० के श्रास-पास हैं। ज्यापारिक-वैक श्रिधितकर बड़े-बड़े नगरा तक ही सीमित हैं। छोटे-छोटे स्थानो तथा कस्बो मे इनकी शाखाएँ बहुत कम हैं श्रीर गाँवों में तो व्यापारिक बैंक है ही नहीं।

देश की विकिंग व्यवस्था में सहकारी वेंको का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क़ ०-११ श्राँ र वंबई तथा मद्रास में इनका न्वूब प्रचार हुआ है। सहकारी वैंक मुख्यतः तीन प्रकार की हैं—(१) प्रान्तीय सहकारी वैंक, (२) केन्द्रीय सहकारी वेंक; तथा (३) नागरिक सहकारी वेंक। प्रान्तिय सहकारी वेंक प्रान्त भर की एक चोटी की सहकारी वैंक होनो हैं जो अन्य प्रकार की सहकारी वैंकों से राशि जमा करती है तथा उन्हें समय पढ़ने पर रुपया उधार देती है। १६३६ में इनकी संख्या १० थी जो १६४६ में बढ़कर १३ हो गई परन्तु १६४८ में १९ ही रह गई। केन्द्रीय सहकारी वेंक जिले भर की एक वेंक होती है जो सहकारी-समितियों से राशि जमा करती तथा उन्हें सहायता करती है। १६३६ में इनकी संख्या ५६४ थी जो १६४६ में बढ़कर ६०१ हो गई श्रीर फिर १६४८ में घटकर ४४८ ही रह गई। नागरिक-सहकारी वेंक नगरों में होती हैं और नगर-निवासी कला-कारों, ज्यवसायियों तथा वेतनमोगियों से राशि जमा करती तथा उन्हें श्र्यण देती हैं। गांवों में वैंकिंग सुविधाएँ देने का काम सहकारी साख-समितियों करती हैं। ये समितियों गांवों में कही-कही तो काफी सख्या में फैली हुई हैं और किसानों से राशि जमा करती तथा उन्हें श्र्यण देती हैं। १६४७-४८ में साख-समितियों की संख्या ८५,२६० थी जिनमें ३४,८२,८५२ सदस्य थे।

लोगों को अपनी-अपनी वचत जमा करने में प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा काम डाक्नाने को बचन वेंक करनी हैं। सरकारी विभाग होने के कारण जनता का इनमें विश्वास रहना है। मार्च १६४६ में कुल मिलाकर २६,७६० डाकलाने ये जिनमें से कोई ६४६५ डाकलानों ने बचत-वेंकों की व्यवस्था थी। गाँवा में काया उधार देने तथा आभूषण जमा रखने का काम महाजन और स्वदेशी-वेंकर करते हैं। महाजन प्राय- गाँव का विनया होता है जो गाँववालों के सम्पर्क में आता है और उन्हीं के साथ रहता-सहता है। इस कारण गाँववाले इन महाजनों में विश्वास भी अधिक करते हैं। आवश्यकता पहने पर वे इन्हीं लोगों ने क्षणा उधार लेते हैं और फमल आने पर माल देकर या नक्दी देकर अल चुकाने रहते हैं। यद्यपि ये महाजन किमानों की सहायना करने रहे हैं परन्तु इनकी क्रायप्रशालों में ऐसे दोप रहे हैं जिनमें इन्होंने किसानों का खूबशोषण किया है। न इनके पास संगठित और निर्यामत हिसाब-किताब होते हैं और न और कोई लेखा-जोखा होता है। अवपष्ट किसानों से ये मनमानी व्याज-टर वम् ल

करते हैं तथा उनके लेन-देन में प्रकार-प्रकार की श्रीर वेईमानी भी कर लेते हैं। इन महाजनो पर सरकार का नियन्त्रण न होने के कारण ये मनमानी शर्ती पर रुपया उधार देते हैं।

इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ विदेशी विनिमय वैंक हैं जो विशेपत: विदेशी मुद्रा का क्रय-विकय करते हैं। इन वैंकों की शाखाएँ देश के श्रान्तरिक भाग में भी फैली हुई हैं जो न्यापारिक वैको की प्रतियोगिता मे वैकिंग सम्वन्धी श्रन्य काम करती हैं। १६२६ के पश्चात् से श्राज तक यद्यपि हमारे यहाँ बैको की संख्या बढती रही है परन्तु उनमे से श्रिधकाश वैको की श्रवस्था बहुत गिरी हुई रही हैं। १६४१ से १६४६ तक २५४ मिश्रिन प्जीवाले वैंक बन्द करने पड़े। इनका या तो प्रवन्ध ठीक नहीं था श्रौर या इन के पास पूँजी की कमी थी। देश के विभाजन के पश्चात् १६४७, १६४८ तथा १६४६ में ११४ वेंक ग्रीर बन्द किए गए। इस स्थिति से पता लगता है कि हमारी वैक-व्यवस्था त्र्राज भी कितनी गिरी हुई है। इस स्थिति को सुधारने तथा देश की वैकिंग-व्यवस्था पर नियंत्रण रखने की स्त्रावश्यकता का स्त्रनुभव करके १९४६ मे वैकिंग कम्पनी एक्ट पास कर दिया गया जिसके श्रमुसार रिजर्व वैंक को देश भर की वैंकों पर नियंत्रण रखने का श्रिधिकार दे दिया गया है। परन्तु श्रव भी देश को वैकिंग-ज्यवस्था के दो भाग हैं। एक भाग वह जिसमें इम्पीरियल वैक, व्यापारिक वैक, सहकारी वैक तथा श्रन्य संगठित वैकिंग-संस्थाएँ साम्मलित हैं: दूसरा भाग वह जिसमें महाजन तथा स्वदेशी वैकर सम्मिलित हैं। मुद्रा-मएडी का यह भाग बहुत ऋव्यवस्थित तथा श्रसंगठित है। न तो इन पर किसी कानून का दवाव है श्रौर न इन पर किसी केन्द्रीय संस्था का नियंत्रण है। इनकी व्याज-दर सबसे श्रिधिक होती हैं। गॉवों में रुपया उधार देनेवाली वैंकों के श्रमाव में महाजन ही ग्रामीण जनता के विश्वासपात्र बने हुए हैं । परन्तु इन्हें नियंत्रित करने की श्रावश्यकता है। कोई ऐसा कानुन बनाना चाहिए कि जिसके श्चन्तर्गत रिजर्व वेंक का इन पर भी नियंत्रण होने लगे। पिछले वर्षों में कई बार रिजर्व बैंक ने इनको कानून के शिकंजे मे लाने के प्रयत्न किए परन्त अभी तक सफलता नहीं मिली है। श्रव इनको कानून में वॉधने की वहुत श्रावश्यकता है। जब तक इन्हें कानृन मे नहीं बॉधा जायगा तव तक हमारे यहाँ देश भर

की व्याज-दरों में समता श्रीर सन्तुलन नहीं श्रासकता। रिजर्व वैंक की श्रानेक \_ योजनाएँ कभी-कभी तो इन श्रमंगठित महाजनों के कारण पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाती।

हमारे यहाँ काम करने वाले विदेशी वैंक देश के श्रान्तिएक नगरों में पहुँच कर देशी व्यापारिक वैंकों की प्रतियोगिता करने हैं। इससे हमारी वैंकों की श्राशातीत प्रगति नहीं हो पानी। श्रावश्यकता यह है कि विदेशी वैंको पर नियंत्रण रखकर उन्हें विदेशी मुद्रा के लेन-देन तक ही सोमित कर दिया जाय। दसरे, हमारे वैंकों की विदेशों में शाखाएँ न होने के कारण हमारे वैंक श्रन्तदेंशीय व्यापार में विशेष योग नहीं दे पाते। श्रावश्यकता यह है कि हमारी वैंक विदेशों में श्रपनी शाखाएँ खोलें। इस काम में सरकार को इनकी सहायता करनी चाहिए। विदेशों में स्थान प्राप्त करने में तथा विदेशी सरकार से श्रन्य सुविधाएँ दिलाने में सरकार काफी योग दे सकती है। हाल ही में यूनाईटेड कमिशियल वैंक ने हॉगकॉग में श्रपनी एक शाखा खोली है। देश के वैकिंग इतिहास में यह एक नया श्रीर प्रशंसनीय प्रयास है। यह बैंक इज्जलैएड तथा श्रमेरिका में भी श्रपनी शाखाएँ खोलने के विपय में विचार कर रही है। इसी प्रकार श्रन्य व्यापारिक वेंकों को श्रागे वढ़ कर विदेशी चेंत्र श्रपने हाथ में लेना चाहिए।

हमारी वैकिग-व्यवस्था कई दृष्टियों से अपूर्ण भी है। न तो हमारे यहाँ श्रीवांगिक वैक है प्रौर न विनियंगी-वैक ही है। उद्योगों के लिए वित्त-सहायता देने की कोई सुव्यवस्था नहीं है। व्यापारिक वैक इस विषय में सदैव से उदासीन रहे हैं बयोंकि उनकी परिस्थितियों उन्हें दीर्घकालीन ऋण न देने पर बाध्य करती रही ह। जनता कं पूँजी विनियोग की सुविधाएँ देने का भी हमारे वहाँ कोई प्रबन्ध नहीं है। इसके लिए ग्रावश्यक है कि श्रीवांगिक वैक स्थापित किए जाएँ तथा विनियोगीयों की, सुविधा के लिए विनियोगी-वैंक तथा विनियोगी-ट्रस्ट खोले जाएँ। इस काम में सरकार को पहिले श्राग बढ़ना चाहिए। सरकार इस प्रकार की वैंकों के श्रश खरीदें तथा समय-समय पर ग्रावश्यकतानुसार उन्हें वित्त सम्बन्धी सहायता करे। यद्यपि इस च्लेंच में सरकार ने ग्राखिल भारतीय श्रीवी- गिक वित्त कारपीरेशन स्थापित करके एक नया कटम उठाया है परन्तु तो भी

उद्योग-विशेषों के लिए ब्रौद्योगिक-वैकों की ब्रावश्यकता है जो उद्योगों को दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन ऋण देकर सहायता करें। हृषि तथा हृषिकों को वित्त सहायता देने के लिए भी हमारे यहाँ वैकों का ग्रभाव है। गाँवों में तो वैकों की समिवत त्यवस्था है ही नहीं। केवल यहाँ-वहाँ युछ डाकखाने की वन्त-वैक तथा सहकारी साख-समितियों हैं जो ब्रावश्यकतात्रों के लिए विलकुल ब्रुपर्ण हैं। कृषि को दीर्घकालीन सहायता देने का भी हमारे यहाँ कोई प्रवन्ध नहीं है। इसके लिए भिम-वन्धक-वैक स्थापित करने की ब्रावश्यकता है। कुछ प्रान्तों में भीभ-वन्धक-दैक स्थापित किए गए हैं परन्तु कृषि-प्रधान देश में सभी जगह ऐसे वैकों की ब्रावश्यकता है।

इस मॉित हम देखते हैं कि हमारी वैंकिग-व्यवस्था पाश्चात्य देशों की वेंकिग-व्यवस्था की तरह बहुमुखी नहीं है। वह श्रपूर्ण, श्रसंगठित, श्रभावपूर्ण, श्रमुभवहीन तथा श्रव्यवस्थित है। इसे देश के लिए सर्वाङ्गरूपेण उपयोगी बनाने के लिए सबसे बड़ी श्रावश्यकता श्रमुभवी तथा योग्य वैंकिग-विरोपको की है। वैंको की सफलता श्रिषकाश में उनके कमचारियों तथा प्रवन्धको पर निर्भर होती है। देशवाशियों को इस श्रोर शिक्ता देने की श्रावश्यकता है। दूसरे, जनता को वैंको से लेन-देन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाय तो हमारे देश की मुद्रा-मर्गडी के दोप दूर किए जा सकेंगे।

### २५-भारतीय गाँवों में वैंकों की व्यवस्था

वैंको की श्रावश्यकता प्राय. राशि जमा करने तथा समय पडने पर उनसे राशि उधार लेने के लिए होती है। हमारे देश में यह काम मुख्यतः व्यापारिक वेंकों, सहकारी वैंकों, साख-समितियां, डाकख़ाने की बचत वेंको तथा महाजनों श्रीर देशी वेंकरों द्वारा किया जाता है। परन्तु हमारे देश के ज्ञेत्रफल, जनसंख्या तथा व्यवसाय को देखते हुए हमारे यहाँ वेंको की पर्याप्त सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं। जो कुछ भी व्यापारिक वेंक श्रथवा डाकख़ाने की बचत-वैंक हैं वे प्रधानतः बड़े-बड़े शहरों में हैं—करबो या देहातों में तो इस सम्बन्ध में कोई सुविधाएँ हैं ही नहीं। श्रान्य देशों की श्रपेक्ता हमारे देश में वैंकों की संख्या इस प्रकार है—

| देश            | वग मील में<br>चोत्रफल<br>(हजारों में) | जनसंख्या<br>(०००,०००) | वैक-कार्यालयो<br>की<br>संख्या | प्रति दस लाख<br>्व्यक्तियों में<br>बको की संख्या |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| इङ्गलैगड       | 37                                    | પ્ર૦                  | ११,४६१                        | २२६                                              |
| ग्रमरीका       | ३६७४                                  | १४७                   | १८,६७५                        | १२६                                              |
| केनेडा ं       | ३६६०                                  | १३                    | ३,३२३                         | २५६                                              |
| श्रास्ट्रेलिया | २६७५                                  | 7                     | ₹.५8€                         | ४५०                                              |
| भारत           | १२२०                                  | ३३७                   | ५,५५८                         | १६                                               |

इससे ज्ञात होता है कि हमारे देश में प्रति दस लाख व्यक्तियों के बीच में १६ वैंक कार्यालय हैं अर्थात् ६२५०० व्यक्तियों के बीच में एक वैक-कार्या- क् लय है। इस पर अधिकाश कार्यालय या तो बड़े बड़े शहरों में हैं और या बड़े-बड़े कस्बों में; गाँवों में तो इनका नाम भी नहीं हैं। १९४९ में सब राज्यों में मिलाकर व्यापारिक वैकों के कुल ३९६१ कार्यालय थे जिनमें से २०८६ या तो बड़े-बड़े शहरों में थे या जिलों की राजधानी में। अन्य स्थानो पर श्रर्थात् कस्वो श्रीर गाँवो में मिलाकर केवल १६०२ वेक-कार्यालय थे। इससे बिलकुल रपष्ट है कि हमारे गाँवो में वैक हैं ही नही। गाँवो में राशि जमा करने का काम डाकख़ाने की बचत-वेंक करती रही हैं। सरकारी विभाग होने के कारण इन डाकख़ानों में शामीण जनता का विश्वास बना हुश्रा है श्रीर वे श्रपनी-श्रपनी बचत इन्हीं में जमा करके रखते हैं। परन्तु देश में गाँवों की सख्या तथा उन गाँवों में बसनेवाली जन-संख्या को देखते हुए डाकख़ाने की बचत-वेंकों की संख्या भी थोड़ी है। यह संख्या इस प्रकार है:—

### त्रामीगा डाकखानों की वचत-वैक

|                      |           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               |
|----------------------|-----------|---------------------------------------|---------------|
|                      | १६४३      | 3838                                  |               |
| डाकख़ानों की संख्या  |           |                                       | •             |
| जिनमें बचत-बैकों     |           |                                       | 1             |
| की न्यवस्था है       | પ્ર,પ્રશર | ६४०१                                  | + 558         |
| इन वेंको में लगे हुए |           | }                                     | j             |
| हे खो की संख्या ७,   | २१,४६२    | ११,६६,४३४                             | + ४,७४,६७२    |
| बचत बैंको मे जमा-    |           | ļ<br>1                                |               |
| राशि १७,७१,          | ११,५५०    | ६३,१४,३८,७७८                          | +४1,४३,२७,२२⊏ |
| प्रति लेखे पर        | ,         |                                       |               |
| ऋौसत जमा             | २४५       | ५२८                                   | + २८३         |
|                      |           |                                       |               |

यद्यपि १६४३ की श्रपेत्ता १६४६ में गाँवो मे काम करने वाली हाकख़ाने की बचत-वैंको में बढ़ोत्तरी हुई है परन्तु फिर भी हमारे विशाल देश के लिए यह संख्या सन्तोपजनक नहीं हैं। फिर, इनके द्वारा गाँवो की वैंक समस्या पूर्णरूपेण सुलभती नहीं है क्योंकि ये वैंक उनसे राशा जमा तो करती हैं परन्तु उन्हें उनकी श्रावश्यकतानुसार श्रुण नहीं देती। श्रामीणों को श्रुण देने का काम तो विशेपत: गाँवो मे रहनेवाले महाजन तथा देशी वैंकर करते श्राए हैं परन्तु इनमे एक वड़ा भारी दोष है। इनकी व्याज-दर बहुत के ची तथा इनके लेखे-जोखे बहुत गड़-बड़ होते हैं। इनके लेन-देन के वेपय मे ठीक ठीक श्रॉकड़े प्राप्त करना कठिन है क्योंकि ये ठीक तरह से श्रपने कीई हिसाब-किताव नहीं रखते। इन महाजनों पर सरकार या केन्द्रीय बैंक का

कोई नियंत्रण न होने के कारण ये मनमानी करते हैं। श्रव कानृत वनाकर इनकी मनमानी रोकने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। बहुतों ने श्रपना लेन-देन श्रव बहुत सीमित कर दिया है श्रीर ये लोग श्रव श्रपना-श्रपना श्रलग-श्रलग, व्यागर करने लगे हैं। श्रतः गाँवों में वैकों की सबसे श्रिष्ठिक सुविधाएँ देने का काम श्रव सहकारी-साल-सिमितियाँ ही करती हैं। वैसे तो गाँव के प्रत्येक लेत्र में श्रव सहकारी-सिमितियों द्वारा काम होने लगा है श्रर्थात माल खरीदना, वेचना, श्रादि, श्रादि, सभी काम इन सिमितियों से होते हैं परन्तु वैंकों की सुविधाएँ देने का काम सान्व-सिमितियों ही करती हैं। ये सिमितियों प्रामीणों से राशि जमा करती हैं तथा उन्हें उधार भी देती हैं। १६४७-४० में साख-सिमितियों की स्थिति इस प्रकार थी:—

१. सीमितियो की नरया ५५,२६०

२. सदस्यो की संख्या ३४,८२,८५२

३. जमा राशि (करोड़ रुपयों मे) ३.०४

४. स्वीकृत-ऋग ( ,, ) १६०२

इस प्रकार सहकारी ज्ञान्टोलन ने गाँवों की वंक समस्या काफी मात्रा में हल करदी है परन्तु तो भी इसमें अभी काफी विकास की गुझाइश है। जैसा कि ज्ञाँक हो से स्पष्ट है इन समितियों में केवल ३ ०४ करोड़ रुपये की जमा राशि थी। देश के चेत्रकल तथा कृषि-जनता की संस्था को देखते हुए यह रकम आशा से बहुत कम है। इस विषय में हमारे यहाँ अभी काफी चेत्र है।

श्रव युद्ध के परचात् जब कि हमारे देश में पूँजी-निर्माण का काम श्रारम्भ होना है इस बात की नितान्त श्रावश्यकता है कि गाँवो में वैकी की समुचित व्यवस्था करके गाँववालों को बचत करने का सुविधाएँ दी जाएँ जिसते वे बचत करना सीखें श्रीर श्रपनी बचत को उन वैको में जमा करके देश के हित में प्रयोग करें। श्रपने देश में कृषि एवं श्रीद्योगिक विकास के लिए श्रव पूँजी की बहुत श्रावश्यकता है परन्तु पूँजी निर्माण का काम ढीला है। श्रव तक तो कठिनाई यह रही कि गाँववालों की श्राय ही हतनी न थी कि वे वेचारे बचत करके वैंको में जमा करते। परन्तु युद्धकाल तथा युद्ध के पश्चात श्रव परिस्थिति

बिलकुन भिन्न है। युद्धकाल मे तथा उसके पश्चात् खाद्य-वस्तुत्रों के भाव बहुत ऊँचे रहे जिससे ग्रामीणों ने काफ़ी पैसा कमाया। शहर के वेतन-भोगियों तथा मध्यमवर्ण से पैसा निकल-निकल कर ग्रव किसानों के पास जमा हो गया। ऐसी परिस्थिति में उनके यहाँ वैकों की ग्रावर्यकता है जो उनकी इस ग्रितिरिक्त ग्राय को जमा करें। कुछ लोग इस मत के विरुद्ध हैं कि किसानों की ग्राय बढ़ गई है ग्रीर वे बचत कर सकते हैं। परन्तु हम यहाँ सिद्ध करेंगे कि किसानों की ग्राय निश्चित ही बढ़ गई है ग्रीर उन्हें बचत गिश जमा करने के लिए साधनों ग्रीर सुविधाग्रों की श्रावश्यकता है। युद्धकाल तथा युद्धोत्तरकाल में किसानों की ग्राय में जो बढोत्तरी हुई है उसका ज्ञान तीन बातों से लगाया जा सकता है— (१) राष्ट्रीय ग्राय के ग्रावं द्वारा, (२) कृपि-ग्रग्ण का श्रध्ययन करके; तथा (३) कृपि-जन्य तथा श्रन्य वस्तुत्रों के मूल्य-स्तरों की तुलना करके।

राष्ट्रीय त्राय के सम्बन्ध मे यद्यपि ऋधिकृत ऋाँकड़े प्राप्त नहीं हैं परन्तु विश्व-सनीय तथा जानकार स्रोतो द्वारा जो ऋनुमान लगाए गए हैं वे इस प्रकार हैं—

| वर्ष            | कुल राष्ट्रीय<br>श्राय<br>(करोड़<br>रुपयो में) | कृपि-श्राय | कृपि-स्राय<br>का कुल<br>स्राय के<br>साथ<br>प्रतिशत | सूत्र        |
|-----------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------|
| १६३१-३२         | १६८६                                           | 552        | ५२८                                                | डा॰ राव      |
| १६३६-४०         | ४६३४                                           | ६५३        | ४६•२                                               | ईस्टर्न      |
| १६४३-४४         | ४२३३                                           | २१२⊏       | ५०•३                                               | एकॉनामिस्ट . |
| १६४४-४५         | ४२७१                                           | २२६४       | પ્રર*૭                                             | ३१-१२-४८     |
| १६४५-४६         | ४२४०                                           | २२२५       | પ્રપ્                                              | ,,           |
| १६४६-४७         | ४४८७                                           | २५६६       | ५७ ३                                               | ,,           |
| <b>१६४७-४</b> ≒ | 5४३६                                           | २१२६       | <b>५</b> ४' o                                      | "            |
| १६४७ ४८         | ४६३२                                           | २६६०       | ५६•२                                               | कामर्स       |
|                 |                                                |            |                                                    | दिसम्बर ४८   |

 कृषि-श्राय का प्रतिशत ५२' से बढ़ कर ५७'३ तक हो गया। इससे साफ स्पष्ट है कि युद्धकाल में किसानों की श्राय बढ़ गई श्रोर इसलिए उनके लिए बैंकों का प्रवन्ध करके उनसे बचत-शांश लेकर पूँजी का निर्माण किया जाय। कुछ लोगों का कहना है कि किसानों की श्राय तो श्रवश्य बढ़ी परन्तु उनकी बचत नहीं हुई क्योंकि उन्हें श्रपनी श्रावश्यकता की वस्तुएँ खरीदने में काफी मूल्य चुकाना पडता था। श्रतः जैसे-जैसे उनकी श्राय बढ़ती गई तेसे-तेसे उनका व्यय भी बढता गया। परन्तु यह बात भी नितान्त सत्य नहीं है। इसके लिए हम कृषिजन्य वस्तुश्रों तथा श्रन्य वस्तुश्रों के दुलनात्मक मूल्य देते हैं—

कृपि-जन्य वस्तुत्रो तथा श्रन्य श्रावश्यक वस्तुश्रों के सामान्य थोक मूल्यों के निर्देशाङ्क ( १६३६ = १०० )

| 1         | कृपि-जन्य वस्तुत्र्यों के |       | श्रन्य वस्तुत्रों के थोक |        |                   |      |
|-----------|---------------------------|-------|--------------------------|--------|-------------------|------|
| माह       | श्रौसत निर्देश            |       | ाङ्क मूल्य               |        | ों के निर्देशाङ्क |      |
|           | १६४७                      | १६४८  | 3838                     | १८४७   | १६४८              | 3839 |
| जनवरी     | •३५६ ७                    | ४२३'१ | ५०६.५                    | २६०.४  | ३२६               | ३७६  |
| फरवरी     | र्५८'२                    | ४४३"० | ५०५.१                    | १९३ अ  | ३४२               | ३७२  |
| मार्च     | ३५७.०                     | ४४५.८ | ४६६.०                    | २६३ २  | ३४०               | ३७०  |
| ग्रप्रैत  | ₹8€.≃                     | ४५५.४ | ४५७ ४                    | २८६ ६  | ३४७               | ३७६  |
| मई        | ! ३४६'२                   | ४७३.० | ४⊏५.३                    | २८८'५  | ३६७               | ३७७  |
| जून       | ३५८'६                     | ५०३.८ | 8€ š•€                   | २६४.५  | ३⊏२               | ३७८  |
| जीलाई     | ३५६ ४                     | ५०८'४ | 8 <u>~0.8</u>            | २६७७   | ३८६               | ३८०  |
| ग्रगस्त   | ३५८'१                     | ५०६ १ | 860.0                    | 3.80 € | इ⊏२               | ३८६  |
| सितम्बर   | ३५६ ३                     | ५०६ २ | ४८४ ७                    | ३०२.८  | ३⊏२               | ३८६  |
| ग्रक्टूबर | ३५६'४                     | ५८०:६ | ४६२५                     | ३०३.२  | ३८१               | ३६३  |
| नवम्बर    | ३५५.३                     | ५१३.७ | ४६२.५                    | ३०२.०  | ३८२               | ३६०  |
| दिसम्बर   | ३६२.५                     | ५१६ ० |                          | ३१४.२  | <b>३८</b> ६       | •••  |
|           |                           |       |                          |        |                   |      |

इन मूल्याक्को से यह बात श्रन्छी तरह से स्पष्ट होती है कि १६४२ के पश्चात् से ही कृषि-जन्य वस्तुत्रों तथा श्रन्य वस्तुत्रों के मूल्यों मे विषमता रही श्रीर कृपकों को दोहरा लाभ मिला—श्रपने माल के दाम श्रीधिक मिले तथा श्रन्य माल खरीदने रपमक दाम देने पड़े। इस प्रकार कृपको को धन-श्राय तथा वास्त्वविक श्राय दोनों वढी । ग्रतः किसानो की बचत करने की स्तमता वढी है इसमे कोई सन्देह नहीं । इसी बचत को खीचने के लिए गाँवों में वैकों की श्रावश्यकता है। कृपि-ऋण के दृष्टिकोण से भी देखा जाय तो ज्ञात होता है कि मुद्रा-स्फीति के काल में कृषकों को जो ग्राय हुई उससे उन्होंने <u>श्रयने-श्रप</u>ने ऋण चुका दिए। 🖟 श्रॉकड़ों के श्रभाव में यह कहना तो कठिन है कि किस सीमा तक कृपि-ऋए। चुका दिए गए परन्तु जो भी सूचना प्राप्त है उससे निश्चित ही यह जान होता है कि कृपि-भ्रम्ण पहिले की श्रपेता कम ग्रवश्य हो गए। इस प्रकार यह निर्विवाद है कि कृपको को श्राय श्रीर बचत करने की चमता में बृद्धि हुई है, परन्तु कितनी वृद्धि हुई है,यह कहना कठिन है। भिन्न-भिन्न श्रिधिकृत जानकारों ने श्रलग-ग्रलग श्रनुमान लगाए हैं। इसी प्रकार यह कहना भी कठिन है कि क्या यह स्थिति भविष्य में भी बनी रहेगी। ऐसी संदिग्ध स्थिति में भी गांवों में वैंकों की व्यवस्था तो करनी ही है परन्तु कोई भी नई योजना बनाने से पहिले जो कुछ काम हो रहा है उसे संगठित बनाना चाहिये। जिन गॉवों की श्रार्थिक-स्थिति श्रच्छी हो श्रीर जहाँ के किसान, जमीदार श्रादि जनता श्रिधिक पैसे वाली हो उन गाँवों के श्रास-पास केन्द्र बनाकर न्यापारिक-वैको के कार्यालय स्थापित करने चाहिएँ। व्यापारिक वैको को प्रोत्साहित किया जाय कि वे अपने-अपने कार्यालय गाँवों के त्रास-पास नगरों मे या कस्वों में खोलें। जिन गाँवों में छोटे कृपर्क रहते हो त्रीर जिनकी श्राय श्रपेत्ताकृत कम हो वहाँ व्यापारिक वैंको के कार्यालय खोलकर व्यय बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा । ऐसे स्थानो पर तो ढाकखाने की बचत बैंक तथा साख-समितियाँ खुलनी चाहिएँ। इनके द्वारा ही वहाँ की बचत निकल कर प्जीका काम दे सकती है। इसके साथ-साथ सरकार को बचत करने मे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञापन तथा प्रोपेगेएडा करना चाहिये। गॉवों में जनता को बचत सिखाने में तथा उनकी राांश जमा करने में इन्हीं साधनों से काफी योग मिल सकता है।

श्रव रहा प्रश्न इसका कि गाँवों में कृपकों को साख-सुविधाएँ देने का क्या प्रवन्ध किया जाय? गाँवों में किसानों को वचत करने की सुविधाएँ देने के साथ-साय उन्हें साल पर रक्म देने की सुविधाएँ भी देना श्रावश्यक हैं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो संस्थाएँ उनसे राशि जमा करें वे ही उनको साख

पर रुपण उधार भी दें। किसान को यदि यह विश्वास हो जाय कि लो राशि वह जमा कर रहा है वह श्रावश्यकता पड़ने पर उसको उधार मिल सकती है ते वह वैको मे राशि अवश्य जमा करगा अन्यथा नहीं । अतः वचत सिग्वाने वे साथ-साथ उन्हें साख-स्विधाए भी देना श्रावश्यक है। हो सकता है कि वहूर से प्रामीण पहिले भूग लेने के लिए ही बैंकों के सम्पर्क में श्रावे श्रीर बाद रे जब उनकी त्राय बढने लगे तो ये राशि जमा भी करने लगें। एक बात ग्री है। हमारी कृषि ग्रीर ग्रामीण धर्धा को उन्नत करने के लिए बहुत मात्रा मे श्री र्शाव ही पूजी की ग्रावश्यकता है। ऐसा स्थिति मे गाँवों मे ऐसी बैंकों का प्रबन्ध होना चाहिए जो लोगों से अधिक से अधिक राशि जमा लेकर पूँजी-निर्माण के ग्रीर फिर इस पूँजी को इन उद्देश्यों में लगावे । स्त्रभी तक किसानों को रुपय उधार देने का काम मुख्यतः महाजन तथा सहकारी समितियाँ करती हैं। परन् र्जंसा कि पहिले बताया जा चुका है महाजन श्रनेक कारगो से श्रव लुप्त होते जा रहे हें ग्रीर ग्रव इनको कार्यशैली भी दूपित हो गई है। ब्यापारिक वेंक तं इस क्षेत्र मे कोई काम करते ही नहीं। सहकारी सिमितियों का काम भी ह्या लगभग ५० वर्ष के पश्चात् श्रधूरा ही है। इस विषय मे जॉच-पड़ताल करने दे लिए सरकार ने पिछले वर्षों में काफी दिलचस्पी ली है। १६४५ में गेडिंगि कभेटी ने इस विषय पर श्रपनी रिपोर्ट दी, १६४६ में सरैया कमेटी ने इस विषः की जॉन-पडताल की तथा राज्यों में भी अनेक बार विशेषकों द्वारा इस समस्य का समाधान सोचा गया। गेडगिल कमेटी ने कृपको को ग्रहपकालीन तथ मन्यकालीन साख सुविधाएँ देने के लिए कृषि-साख-कारपोरेशन स्थापित करां की सिफारिश की तथा दीर्घकालीन साल सुनिधाएँ देने के लिए भूमि-वन्धा बैंक खोलने पर ज़ोर दिया । सरैया कमेटी ने सहकारिता श्रान्दोलन को सर्गाठन करने तथा साख-समितियां की सख्या बढाने पर जोर दिया तथा देश भर ह लिए एक कृषि-साल कारपोरेशन स्थापित करने की सिफारिश की। ब्रामीर र्वेंकिंग जॉच कमेटी ने ऋपनी रिपोर्ट में इस नात पर जोर दिया है कि बैंकों व ्भी क्रुयको को साग्व-सुविधाएँ देने की व्यवस्था करनी चाहिए। कमेटी रं ं सुभाव दिया है कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक ग्रामीण चोत्रों में व्यापारिक

वको तथा सहकारी-बेको को मिलाकर संगठित करना चाहिए जिससे दोनो मिलकर यह काम ग्रन्छी तरह से कर सके।

अव यह भी देखना चाहिए कि गाँवों में बैंक स्थापित करने में क्या • कठिनाइयाँ हैं श्रीर उन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है ?

सबसे बडी किटनाई यह रही है कि हमारा कृषि ध्या ग्रपूर्ण तथा ग्रमाव-पूर्ण रहा। जब तक एक विशेष योजना बनाकर भूमि सुधार न किया जाय, खेतो की चकबन्दी न हो, सिचाई के साधन न बढे, कृषिजन्य वस्तुग्रो को बाजार मे बेचने का समुचित प्रबन्ध न हो, कृषि कार्यों मे वैज्ञानिक यत्रों का प्रयोग न किया जाय, छोटे-मोटे उद्योग-धधे न बनाए जाएँ तब तक कृषि कार्य मे लाम नहीं हो सकता ग्रीर इसलिए तब तक बैक ग्रपने कार्यालय भी नहीं खोल सकते। श्रतः कृषि सुधार करने की योजना बना कर कृषि-धंधे को उकत करना चाहिए तभी बैंकों की समुचित ब्यवस्था लाभप्रद हो सकती है।

गाँवों में वैको की सुविधाएँ न बढने का दूसरा कारण यह है कि वहाँ छाने-जाने तथा सन्देश-वाहन के साधनों का उपयुक्त प्रवन्ध नहीं है। बहुतसे गाँव तो शहरों से बहुत दूर तथा विलकुल श्रक्कृत हें—न वहाँ सड़के हें श्रोर न श्राने जाने का कोई अन्य साधन है। इससे वैको के विकास में बढ़ी श्रसुविधा रहती हैं। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह गाँवों के श्रार्थिक विवास की योजनाश्रों में सड़कों तथा डाकखानों को प्रथम स्थान दे। यदि ये दो मुविधाएँ मिल जाएँ तो वैक अपने कार्यालय भी स्थापित करने लगेंगे।

ग्रामीण जनता श्रशिक्षित श्रीर निरक्षण होने के कारण वैका में लेन-देन नहीं कर सकती। न तो वे पास बुक का लेन देन श्रीर लेखा जोखा समफ सकते हैं श्रीर न बैंकों के चेको द्वारा श्रपना लेन देन बढ़ा सकते हैं। इसके लिए दो उपाय करने चाहिएँ। एक, गाँवों में शिक्षा व श्रीढ शिक्षा की सुन्वधाएँ दी जाएँ तथा दूसरा, वैक श्रपने लेन देन के काम श्रगरेजी में न करके प्रादेशिक भाषाश्रों में करें। इससे यह किनाई श्रिष्टक सीमा तक दूर हो सकती है। ग्रामीण क्रिंडवादी होने के कारण बैंकों के साथ श्रपने लेन-देन करना नहीं चाहते। वे न तो वैकों में राशि जमा करना पसन्द करते हें श्रीर न उनसे साख पर राशि लेना ही चाहते हैं। वे तो महाजनों से ही लेन-देन करते हैं जो इन

लोगों के ग्रिधिक समीप रहता-सहता है। एक वात ग्रौर भी है। वैंको के फैल होने के कारण गाँववालों का इनमें विश्वास भी नहीं रहता। इन कठिनाइयों को ग्रिधिकाशतः शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है। दूसरे, रिजर्व वैंक या सरकार प्रामीणों को गाँवों में काम करनेवाली वैंकों की मजबूती की गारंटी करके लोगों को उनके साथ लेन-देन वढाने में प्रोत्साहित करें। गाँवों में काम करनेवालों वैंक प्रामीण जनता में से ही पड़े-लिखे लोगों के साथ अपने सम्पर्क वढ़ावे—उन्हें अपने संचालक-मण्डल में रक्खे तथा कार्यालयों में काम दें। इससे ग्रामीणों में इन वैंकों के प्रति विश्वास वढने में सहायता मिलेंगी।

प्रायः देखा गया है कि गाँव के धनी-मानी लोग अपना रुपया प्रामीण जनता को ही उधार देते हैं, बेंको मे जमा नहीं करते। इसका कारण यह है कि उन्हें वैंको की अपे सा इन लोगों से अधिक व्याज मिलता है। यदि बेंक अपनी व्याज-दर बढ़ा दें तो लोग उनके पास अपनी बचत जमा करने लगेगे। इसका अर्थ यह है कि वेंको द्वारा दी जानेवाली व्याज-दर कम होने के कारण गाँवों में बेंकों को अधिक सफलता नहीं मिली है। इसका एक उपाय यह हो सकता है कि ग्रामीण-सेत्रों में बेंक शहरों की अपे सा ऊँची व्याज-दर रक्खें और इस काम के लिए सरकार उनको अर्थ-सहायता दे। यद्यपि यह सुभाव बैंकों की दृष्टिकोण से उचित नहीं रहेगा परन्तु तो भी प्रयोग के तौर पर ऐसा करके देखना चाहिए कि क्या यह योजना सफल हो सकती है ?

बहुतसे वैंकों ने अपने कार्यालय गाँवों मे इसलिए स्थापित नहा किए हैं कि उन कार्यालयों मे आय की अपेचा व्यय अधिक होता है और इस प्रकार वेंकों को हानि रहती है। इसके लिए यह उपाय है कि सरकार कुछ समय तक इस हानि की पूर्ति करे और जब कार्यालय आत्मिन्भर बन जाएँ तो सहायता देना बन्द कर दे। दूसरे, वैक अपने आमीण कार्यालयों पर थोड़ी-थोड़ी तनख्वाह के कर्मचारी रन्खे और ये कर्मचारी सम्भवतः गाँवों में से लिए जाएँ। इससे कार्यालयों का व्यय-भार कम होगा। सरकार को भी चाहिए कि इन चेत्रों में स्थित वंकों का आखाओं पर जो कर्मचारी काम करें उनके साथ शहरों जैसी वेतन-भत्ता आदि की सल्तियों न लगाए।

इन उपायों के ग्रातिरिक्त ग्रामीण वेंकिंग जॉच कमेटी ने गाँवों में स्थित

वेंक की शाखात्रों को कुछ ऐसे काम करने के सुभ्ताव दिए हैं जिनसे गॉववालों में वैकों के प्रति विश्वास बढ़ेगा त्रौर उनका प्रचार होगा। ये सुभ्ताव निम्न हैं—

- १. एक स्थान से दूसरे स्थान पर राशि भेजने-मॅगाने की सुविधार्ष देना।
- नोट तथा सिकों के श्रदल-बदल की सुविधाएँ तथा खराब नोटो श्रौर सिक्कों को श्रच्छें नोटो श्रौर सिक्कों में बदलने की सुविवाएँ देना ।
- ३. रुपया तथा त्राभूपण सुरिच्चत रखने की ब्राविक सुविधाएँ देना।
- ४. गोदाम बनाकर फ़पको को किराये पर देने की मुविधाएँ देना।

यदि इतनी श्रीर सुविधाएँ क्रुपकों को वैंको से मिलती रहे तो क्रुपकों की वैंकों के साथ लेन-देन में रुचि बढ़ेगी श्रीर विश्वास भी उत्पन्न होगा।

गाँवों में बैकों की व्यवस्था करने में प्रामीण बैंकिंग-जाँच कमेटी ने संच्लेप में निम्न सुफाव दिए हैं—(१) रिजर्व बैंक प्रत्येक राज्य में अपनी शाखा खोले, (२) इम्पीरियल बैंक तथा अन्य व्यापारिक बैंक तहसीलों में, जिलानगरों में तथा बड़े बड़े ताल्लुकों में अपनी-अपनी शाखाएँ बढ़ावे, (३) सहकारी-साख-समितियों की संख्या बढ़ाई जाय तथा साख-आन्दीलन का पुनर्स गटन किया जाय, (४) राज्य की ओर से कृपि-साख-कारपोरेशन स्थापित किए जायँ, (५) दीर्घकानीन साख-सुविधाएँ देने के लिए भूमि-बन्धक बैंक स्थापित किए जाएँ, (६) डाकखाने की बचत-बैंक गाँव-गाँव में, जहाँ यातायात की सुविधाएँ हों, स्थापित की जाएँ, (७) गाँवों में खुलने वाली बैंकों की शाखाओं में प्रादेशिक भाषाओं में काम किया जाय, (८) ये बैंक रूपया जमा करने तथा निकालने में अपनी रीति थोड़ी सरल बनावे, (६) प्रामीणों को साल्र बनाने के प्रयत्न किए जाएँ, (१०) बैंकों में राशि जमा करने तथा बैंकों का अधिक से अधिक प्रयोग करने में आमीणों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोपेगेएडा किया जाय।

# े २६ --- रिज़र्व वैंक का राष्ट्रीयकरण

रिजर्व वैक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न तो उसके जन्म से ही चलता छावा था। १६२६-२७ मे हिल्टन-थंग कमीशन की सिफारिशो पर जब भारतीय धारा-समा मे विचार हुन्रा तो विषत्ती ठन राष्ट्रीयकरण का समर्थक था। परन्तु ' उस समय रिजर्व वेंक स्थापित ही न हो सका श्रीर यह बात श्रागे के लिए टाल दी गई थी । १६३४ मे रिज़र्व वैक ग्रॉफ इण्डिया एवट पास ह्या ग्रीर ग्रीर १ श्रप्रैल मन् १६३५ से रिज़र्व विक ग्रंशधारियों के वैक के रूप में काम करने लगा। १९४६-४७ मे केन्द्रीय विधान सभा मे जब वजर पर बहस ही रही थी तो थ्रं शरतचन्द बोस ने राष्ट्रीयंकरण के प्रश्न की उठाण। प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त-मत्री सर ग्राचींचील्ड रोलंड्स ने कहा कि ''नुक्ते इस विषय में सशय नहीं है कि निकट भविष्य में रिजर्व वैंक का राष्ट्रीयकरण हो जायगा। इसका राष्ट्रीयकरण छाब तक क्यों नहीं हुछा, इसका कारण मेरे विचार से यह था कि विधान सभा रिज़र्व वेंक जैसी संस्था को एक ग्रानुत्तरदायी कार्यकारिगी के हाथ मे देने को तैयार न थी।" उस समय मी यह बात टाल दी गई। केन्द्रीय धारा-सभा मे राष्ट्रीयकर्ण का प्रस्ताय फरवरी १९४७ में फिर लाया गया परन्त विल-मन्नी के विश्वास दिलाने पर कि सरकार इस पर विचार करेगा श्रीर समय शाने पर इसका राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, प्रस्ताव वापस ले लिया गया । १६४७-४८ के बजट पर बहस करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि श्रव राष्ट्रीय सरकार है श्रीर देश स्वतत्र है, इसलिए वेन्द्रीय वैक का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। राष्ट्रीयकरण के पत्त में निम्न दलालें दी गई' जिनको मानकर रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

१. ग्रान्य देशां के केन्द्रीय बंको का राष्ट्रीयकरण हो चुका था श्रीर तभी उन देशों में सरकार की श्रार्थिक तथा मौद्रिक नीति का ठीक-ठीक संचालन केन्द्रीय बंक करते थे। भारत में भी यह तभी किया जा सकता था जब कि रिज़र्व वैंक का राष्ट्रीयकरण हो। श्रतः मौद्रिक तथा साख-नीति के सफल संचालन के कारण राष्ट्रीयकरण पर श्रधिक जोर दिया गया।

- २. भारत में जन साधारण के जीवनस्तर को ऊँचा उठाने के लिए यह ख्रावश्यक था कि देश का आर्थिक संकट द्र किया जाय तथा लोगो की श्राय बढाई जाय। ऐसा करने के लिए युद्ध के पश्चात् श्रार्थिक द्रायोजन की श्रावश्यकता थी श्रीर श्रार्थिक द्रायोजन का काम तभी सफल हो सकता था जब कि देश का केन्द्रीय वैंक भी सरकार का एक विभाग बनकर सरकारी नीति के साथ सहयोग देता। श्रतः रिजर्व वैंक के राष्ट्रीयकरण की माँग की जाने लगी जिससे वह राष्ट्रीय संस्था बनकर सरकार को श्रिधक से श्रिधक सहयोग दे सके।
- ३. पिछले वर्षों में, विशेषत: युद्धकाल में, रिज़र्व बैंक की मुद्रा नीति मंतोषजनक नहीं रही थी। नोट बहुत छापे गए थे जिससे मुद्रा-स्पीति हुई श्रीर वस्तुत्रों के भाव बहुत बढ़ गए। वैंक ने इसे रोकने के लिए कोई महत्व-पूर्ण काम नहीं किया। इसलिए सोचा गया कि रिजर्व हैं के के राष्ट्रायकरण करने से यह दोष दूर हो जायगा श्रीर भविष्य में वैंक श्रिथंक उपयोगी सिंह हो सकेगा।
- ४. वहुन सी बातो पर रिज़र्व वैक को देश की श्रन्य वैको से श्रावश्यक सूचना प्राप्त करनी पड़ती थी। श्रांशधारियों का बैंक होने के कारण रिज़र्व बैंक को सूचना प्राप्त करने में कुछ कठिनाई होती थी। इसलिए सोचा गया कि राष्टीयकरण करने से रिजर्व बैंक को एक ऐसा श्रिधकार श्रीर बल मिलेगा -कि नव यह इच्छानुसार सूचना प्राप्त कर लिया करेगा।
- ५. राष्ट्रीयकरण के पत्त में एक युक्ति यह थी कि इस प्रकार रिज़र्व देंक एक प्रकार से सरकारी विभाग बन जायगा जिसके द्वारा केन्द्रीय श्रीर राज्य सरकारे श्रपनी श्रार्थिक श्रीर वित्त नीतियों को इस वेंक की सहायता से सफल बना सकेंगी।

इन कारणों को लेकर रिज़र्व बैक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया श्रीर १ जनवरी १६४६ से रिज़र्व बैक राष्ट्रीय संस्था बन गया । हिस्से प्रें ेे ेे सरकार ने ले लिए और १०० रुपये के एक हिस्से के बंदे

१० ग्राने देनांस्त्रीकृत हुग्रा। ११८ ६०१० का मुग् वे०१२ गया। प्रत्येक १०० रुपये के बदले में तो तीन प्रतिशत वार्षिक व्याज-दर के सरकारी बीएड दे दिए गए तथा शेप राशि के बदले में नकद रुपया चुका दिया गया। रिजर्ब बैक अप्रिक्ष इएडिया एक्ट में भी आवश्यक संशोधन कर दिए गए। इस प्रकार पैदा होने के १४ वर्ष पश्चात् रिज़र्ब बैक का राष्ट्रीय-करण हो गया।

रिजर्ब वैंक का प्रवन्ध श्रम केन्द्रीय सरकार के हाथ में है। केन्द्रीय सरकार रिजर्ब वैंक के गर्बनर की सनाह से इसका प्रवन्ध करती है। केन्द्रीय सरकार वेंक के गर्बनर की सलाह में ममय-समय पर जन-हित को दृष्टि में रखते हुए वैंक को श्रावेश देती हैं श्रीर इन श्रादेशों की पूर्ति के उद्देश्य को सामने रखकर एक केन्द्रीय-बोर्ड वैंक का सवाजन करता है। केन्द्रीय-बोर्ड में निम्म व्यक्ति होते हैं:—

- (म्र) एक गवर्नर व दो डिण्टो गवर्नर इनको केन्द्रीय सरकार पाँच वर्ष के लिए नियुक्त करती है परन्तु श्रवधि समाप्त होने पर इनको फिर भी नियुक्त किया जा सकता है। इनका वेतन केन्द्रीय-सरकार की सलाह से केन्द्रीय-चोड किया जा सकता है। डिण्टी-गवर्नरों को केन्द्रीय वोई की वैठक में भाग लेने का श्रिधिकार तो होता है परन्तु मत देने का ग्रिधिकार नहीं है। परन्तु यदि गधर्नर की ग्रनुपरियित में डिण्टी-गवर्नर कार्य संचालन करें तो उस समय उसको मत देने का ग्रिधिकार होता है।
- (ब) चार संचालक—ये सर्चालक केन्द्रीय-सरकार द्वारा चारो स्थानीय-बोडॉं मे से मनोनीत किए हुए होते हैं। [स्थानीय-बोर्ड श्रामे देखिए।]
- (स) छः संचालक श्रीर होने हैं। इनको भी केन्द्रीय-सरकार मनोनीत करती है। इनमे से प्रत्येक दो बारी-बारी से एक, दो श्रीर तीन वर्ष के बाद श्रलग होते जाते हैं।
- (द) एक सरकारी श्रफसर होता है। यह भी सरकार द्वारा मनोनीत किया हुआ होता है। यह श्रफसर सरकार की इच्छानुसार कितने ही समय तक काम कर सकता है।

इस प्रकार राष्ट्रीयकरण के बाद नए विधान के ब्रानुसार केन्द्रीय-बोर्ड में कुल १४ व्यक्ति होते हैं। नेन्द्रीय बोर्ड के ग्रांतिरिक्त बैंक के प्रबन्ध के लिए चार स्थानीय बोर्ड हैं। स्थानीय बोर्ड कलकत्ता, बम्बर्ड, मद्रास ग्रीर दिल्ली में हैं। सीमा की दृष्टि से सारे देश को चार प्रदेशों में बॉट लिया गया है। (१) उत्तरी प्रदेश, (२) दिल्ली-प्रदेश, (३) पूर्वी प्रदेश, (४) पश्चिमी प्रदेश। इन्हीं चार प्रदेशों के लिए एक एक स्थानीय बोर्ड हैं। प्रत्येक स्थानीय बोर्ड में पॉच सदस्य होत हैं। इनकी नियुक्ति सरकार करती हैं। ये सदस्य ग्रंपने में से ही बोर्ड का अध्यत्त जुन लेते हैं। प्रत्येक सदस्य चार वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। परन्तु ग्रंपि समाप्त होने के बाद इनको फिर भी नियुक्त किया जा सकता है। चारों स्थानीय बोर्ड ग्रावश्यक स्थानलों पर केन्द्रीय वोर्ड को सलाह देते हैं तथा केन्द्रीय बोर्ड के ग्रादेशानुसार कार्य करते हैं।

केन्द्रीय-बोर्ड की वैठक बुलाना गवर्नर के अधिकार में होता है, परन्तु कोई भो तीन संचालक मिलकर भी गवर्नर से केन्द्रीय-बोर्ड की वैठक बुलाने की प्रार्थना करसकते हैं। वर्ष भर में ६वैठके बुलाना अनिवार्य है परन्तु तीन महीनों में एक वैठक अवश्य ही होनी चाहिए। बैंक के कार्यालय वम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्राम तथा कानपुर में हैं। इसकी एक शाखा लन्दन में भी है जो अप्रेल १६३६ में खोली गई थी। केन्द्रीय-सरकार की आजा से रिज़र्व बैंक अन्य किसी स्थान पर भी शाखा खोल सकता है।

ग्रन्तर्राष्ट्रीय नुद्रा कीप वनने से रिज़र्व वैक ग्रांफ इण्डिया एक्ट में भी संशोधन कर दिए गए हैं। पिहले रिज़र्व वैक ग्रांफ इण्डिया एक्ट की धारा ४० ग्रीर ४१ के ग्रन्तर्गत रिज़र्व वैंक रुपये के बदले में निश्चित विनिमय दर पर स्टर्लिंग खरीदा ग्रीर वेचा करता था। परन्तु ग्रव एक्ट की इन धाराग्रों में संशोधन कर दिया गया है। ग्रव रिज़र्व वेंक सरकार के ग्रादेशानुसार केवल स्टर्लिंग ही नहीं वरन् उन सब देशों की मुद्राएँ खरीदता-वेचता है जो ग्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप के सदस्य हैं। इसी प्रकार रिजर्व वैक एक्ट की धारा ३३ में भी संशोधन कर दिया गया है। पहिलो इस धारा के ग्रनुसार वैंक को स्टर्लिंग सिक्यूरिटियों के ग्राधार पर नोट चलाने का ग्राधिकार था। परन्तु ग्रव वैंक केवल स्टर्लिंग के ही ग्राधार पर नहीं वरन् ग्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप के सभी सदस्य देशों की सिक्यूरिटियों के ग्राधार पर नहीं वरन् ग्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप के सभी सदस्य देशों की सिक्यूरिटियों के ग्राधार पर नहीं वरन् ग्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप के सभी सदस्य देशों की सिक्यूरिटियों के ग्राधार पर नीट छाप कर चला सकता है।

एकट की धारा १७ (३) मे भी संशोधन कर दिया गया है । धारा १७ (३) (त्र) में वर्णित 'स्टर्लिंग' के स्थान पर 'विदेशी-विनिमय' लिख दिया गया है ज्योर १७ (३) (ब) में वर्णित 'यूनाइटेड किंगडम' के स्थान पर 'कोई देश जो ज्ञन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य हो' लगा दिया गया है । धारा १८ में वर्णित 'स्टर्लिंग' के स्थान पर 'विदेशी-विनिमय' लिख दिया गया है । इन संशोधनों के फलस्वरूप अब हमारा रुग्या किसी विदेशों मुद्रा पर आधारित नहीं है । इसका वर्णन आगे 'हमारा रुग्या किसी विदेशों मुद्रा पर आधारित नहीं है । इसका

# २७-वैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न

रिज़र्व वैक के राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ इम्पीरियल वैक तथा श्रम्य व्यापारिक वेंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न भी उठ खडा हुश्रा है। प्रो० रङ्गा जैसे कुछ लागो का मत है कि व्यापारिक वेंकों के लिए केवल कान्न बनाने से कुछ नहीं हो सकता, उन्हें तो सरकारी स्वामित्व तथा नियंत्रण में ले श्राना चाहिए। इन लोगो का कहना है कि युद्धोत्तर काल में किसी भी श्रार्थिक योजना का सकल बनाने के लिए व्यापारिक वेंकों का राष्ट्रीकरण करना श्रावश्यक है। वेंकों के राष्ट्रीयकरण के विषय में प्रायः निम्न तर्क दिए जाते हैं—

- (१) बैंक, जो मुद्रा-निर्माण तथा साख-सुजन का काम करती हैं, ये काम तो सरकार के ग्रिधिकार की वस्तुएँ हैं। ग्रातः बैंको को ही सरकारी ग्रिधिकार मे ले ग्राना चाहिए।
- (२) स्वतंत्र ग्रौर व्यक्तियादी वैंको पर केन्द्रीय वैंक सफलतापूर्वक नियंत्रण नहीं कर पाता । ग्राः ग्रावश्यक है कि केन्द्रीय वैंक के साथ-साथ व्यापारिक बैंको का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय।
- (३) यदि उद्यागों का राष्ट्रीयकरण करना है तो वैको का भी राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए ग्रन्यथा सम्भव है राष्ट्रीयकृत उद्योगों में व्यक्तिवादी वैक श्रावश्यक सहयोग न दे ग्रीर सरकारी ग्रीद्यांगिक नीति सफल न हो सके।
- (४) यदि वैको का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो वे सफलता के साथ साख का वितरण कर सर्वेगी।

कुछ लोग व्यापारिक वैकां के राष्ट्रीयकरण के पत्त में नहीं हैं। उनका कहना है कि वैकां का राष्ट्रीयकरण होने से बैकां की लेखा-पुस्तकों का गुप्त मेद सरकारी कर्मचारियों तथा श्राय-कर वसूल करने वाले लोगों को ज्ञात होता रहेगा जिससे वे राशि जमा करने वाले लोगों को श्रिधिक तंग करने लगेगे। पिरिणाम यह होगा कि लोग फिर बैकों में राशि जमा करना बन्द करने लगेगे श्रीर यदि ऐसा हुआ तों देश की पूँजी-निर्माण व्यवस्था पर बड़ी गहरी चोट

लगेनी । बेंको के राष्ट्रीयकरण से बैंको पर राजनैतिक दलविन्दियो का श्रिधिकार हो जायगा श्रीर फिर सरकारी दल जैंस चाहेगा बैंकिंग प्रणाली को उसी भॉनि नचाता रहेगा । श्रतः देश के हित मे व्यापारिक बैंको का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए ।

केंको के राष्ट्रीयकरण के पत्त ग्रौर विपत्त की युक्तियो पर दंनो ग्रोर से काफी कहा जा सकता है परन्तु देखना यह है कि ऋाखिर वास्तविकता क्या है। विदेशों में प्रायः देखने मे ब्राता है कि वहाँ केन्द्रीय वैकों का राष्ट्रीयकरण तो कर दिया गया है परन्तु व्यापारिक वैक ग्रभी व्यक्तिवाद के श्राधार पर ही चल रहे हैं। इज्ञलैएड में 'वैंक क्रॉफ इज्जलैएड' का राष्ट्रीयकरण हो चुका है परन्तु अन्य बेंको का नहीं। हाँ, बैक ऑफ इंगलैंग्ड को अन्य बेंको पर नियंत्रण रखने का पूरा-पूरा ऋधिकार दे दिया गया है। हमारे यहाँ भी रिज़र्व वेंक आँक इिएडया का राष्ट्रीयकरण करके बैकिंग कम्पनी कानून पास कर के रिज़र्व वैक को देश के श्रन्य वैंकों पर नियंत्रण रखने के ग्रसीम ग्रधिकार दे दिए गए हैं। इन श्रिधिकारों के द्वारा रिज़र्व वैक व्यापारिक वेंकों के नए कार्यालयों पर, उनर्क ऋगु-नीति पर, जमा राशि की नीति पर तथा हिसाव-किताब पर पूरा-पूरा नियंत्रण रखता है। व्यापारिक वैक पूर्ण रूप से श्रम रिज़र्व वेंक के श्रिधिकार में हैं ग्रीर रिज़र्व वेंक सरकारी संस्था है। इसलिए यदि यह कहा जाय कि र्वेकों पर एक प्रकार से सरकार का ही नियंत्रस है तो ग्रत्युक्ति नहीं होगी। राष्ट्रीयकरण के प्रायः दो पहलू होते हैं--(१) जिसमें सरकार का स्वामित्व श्रौर .. नियंत्रण दोनो हों, (२) जिसमें सरकार का केवल नियंत्रण ही रहे । स्रतः श्राज भी हमारे यहाँ द्सरे प्रकार का बैको का राष्ट्रीयकरण है। बैको के राष्ट्रीयकरण के पत्त में सबसे जोरदार वात यह कही जाती है कि इससे सरकार द्वारा श्रायोजित श्रायिक श्रायोजन में सहायता मिलतो है तथा वैकिंग-व्यवस्था पर सरकार का अधिकार होता है जिससे वैंक जनता के विरुद्ध कोई काम न कर सकें। ये उन नाने त्राज भी हमारी वैंकिंग-प्रणाली में मौजूद हैं। रिज़र्व वेंक का कड़ा पहरा होने के कारण हमारे देश की वैंक रिज़र्व बैंक की ब्राज्ञा के दिना टस से मस भी नहीं हो सकती । हीं, वैंकिंग कम्पनी कान्न बनने से पहिले इन वेंकों पर किसी को नियंत्रण न था—न सरकार का था ख्रीर न रिज़र्व बक

का। उस समय इन वेको के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न युक्तिसगत कहा जा सकता था। परन्तु १६४६ मे बेंकिंग कम्पनी कानून पास होने से श्रव वह वात नहीं हैं।

फिर भी कम से कम इंग्वीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न बहुत जोरों से उठाया जाता रहा है। इस प्रश्न को रिजर्च वैक के राष्ट्रीयकरण के समय उठाया गया था। उस समय के वित्त-मंत्री श्री मथाई ने कहा था ''कि देश की म्रार्थिक परिस्थिति पर राष्ट्रीयकरण के जो दुष्परिणाम होगे उनको देखते हुए वर्तमान परिस्थिति मे सरकार इम्मीरियल वैक का राष्ट्रीयकरण करना ठाक नहीं समभती"। किन्तु सरकार इर्म्यारियल वैंक के दोपों को दूर करने का प्रयत्न करेगी-यह श्राश्वासन उस समय वित्त-मंत्री ने दिया था। इसके परचात् १९५०-५९ का वजट पेश करते समय भी इसके राष्ट्रीय-करण का प्रश्न लाया गया परन्तु उस समय भी यह कह कर टाल दिया गया कि देश की साख व्यवस्था एषं वेंकिंग-उन्निन को दृष्टि से इम्पीरियल वैक का वर्तमान परिस्थिति मे राष्ट्रीयकरण करना हिनकर न होगा। नवम्वर १९५० मे राष्ट्रीयकरण का प्रश्न फिर दोहराया गया। उस समय वित्त-मन्नी श्री देशनुख ने कहा 'कि मुभे पूर्ण विश्वास है कि इम्पीरियल वैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न देश के ग्रार्थिक हितों में नहीं होगा"। वित्त-मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि "इम्पीरियल वैंक की बहुत श्रंश पूँजी भारतीया के श्रिधकार में है तथा उसके कर्मचारियों का भी राष्ट्रीयकरण हो रहा है तथा कुछ वर्षों में ही इम्बीरियल बैंक हमारे नियत्रण में श्रा जायगा। श्रतः हमारे श्रपने हिता की दृष्टि से ऐसा कोई भी काम जो शीव्रतापूर्वक किया जायगा वह श्रहितकर होगा"। इस प्रकार १६४८ में जो दृष्टिकोण हमारे भूतपूर्व वित्त-मंत्री ने रक्खा था वह ब्राज भी है। इम्पीरियज्ञ वैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न स्थगित-सा ही हो गया है। इसमे जात होता है कि हमारी सरकार भी बैंको का स्वामित्व त्राने पास लेने को तैयार नहीं है। जहाँ तक सरकारी नियंत्रण का प्रश्न है वह तो सरकार का है ही। वेंको के राष्ट्रीयकरण में श्रव हमारी सरकार के सामने वही त्रमुविधाएँ हैं जो उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के लिए हैं। इस समय हमें चाहिए कि वैंको की राष्ट्रीयकरण की मॉग न करके उनको सुटढ़ ग्रौर जनहित के योग्य बनाने की मॉग करे।

इस समय देश का हिन इसमें है कि वैकों का राष्ट्रीयकरण न करके एकीकरण किया जाय। यदि वेंक विलिष्ठ वनानी हैं श्रीर उनको संकट से वचा कर उनसे देश के श्रार्थिक श्रायोजन में काम लेना है तो श्रावश्यकता है कि निवल तथा विखरे साधनों को एक साथ मिला कर मजवृत बना दिया जाय ग्रौर तव उन्हें सुयोग्य, ग्रानुभवी ग्रौर ईमानदार संचालको के प्रवन्ध में रख दिया जाय । राष्ट्रीयकरण के स्थान पर वैको का एकीकरण किया जाय। राष्ट्रीयकरण में चाहे सरकार का स्वामित्व श्रीर नियंत्रण हो जावे परन्तु निर्वल श्रीर श्रयोग्य बैक दूर न हो सकेगी श्रीर इनके रहते सदीव खतरा ही बना रहेगा। श्रतः कई-कई छोटो-छोटो श्रीर साधनहीन वैंको को मिलाकर एक कर देना चाहिए। इससे नई वेंक्र के साधन टढ़ होंगे ग्रीर प्रवन्धक भी सुयोग्य ही मिल सर्केंगे । देश में वैकिंग-विशेषणां की कमी भी दूर हो जायगां और निर्वल वैंक भी ।मल कर हट वन जाएँगी। वैंको के एकीकरण मे कोई विशेष-असुविधा का सामना नहीं है। प्रायः कई-कई वैंक एक ही सचालक-मएडल के प्रवन्ध में हैं। ये संचालक-मएडल मिल कर कई-कई बैंकों का एकीकरण कर सकते हें। मार्च १६५० में वंगाल में कौमिला यूनियन, कौमिला वैंक तथा ग्रन्य वैंका को मिलाकर वंगाल कमर्शियल वेंक बनाया गया था। सरकार को इस ब्रोर श्रीर ध्यान देना चाहिये।

वर्तमान परिस्थि यों में जब कि सरकार प्रॅजी के अभाव में वको का स्वामित्व नहीं ले सकता, योग्य विरोपशों के अभाव में उनका संचालन नहीं कर सकती, श्रीर जब रिजव बेंक का पहिले ही इन पर काफी नियत्रण है, राष्ट्रीयकरण की योजना हितकर नहीं है। श्रव तो राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य बैंकिंग कानून बनाकर पूरा हो हो रहा है श्रीर एकीकरण के द्वारा श्रीर भी श्रिषक पूरा हो जायगा। श्राज की परिस्थितिया में केन्द्रीय बैंक का ही राष्ट्रीयकरण पर्यात है।

# २८—स्टर्लिंग-चेत्र व्यवस्था

डॉलर के प्रश्न को लेकर स्टर्लिंग को डॉलरों में परिवर्तित कराने की जो समस्या उठी हुई है उससे अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक चेत्र मे स्टर्लिङ्ग के प्रांत आलो-चना श्रीर श्रविश्वास बढता जा रहा है । इतना ही नहीं, स्टर्लिङ्ग-चेत्र व्यवस्था को ही समाप्त करने की दलीले दी जाती हैं श्रीर स्टर्लिङ्ग-चेत्र के सदस्य-राष्ट्र स्वयं इस बात को सोचने लगे हैं कि उन्हें इस चेत्र से श्रपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिए । किन्तु वास्तविकता कुछ श्रीर ही है जिसे समभने के लिए स्टर्लिङ्ग-चेत्र की कार्यप्रणाली का ज्ञान प्राप्त करना श्रावश्यक है।

स्टर्लिझ-लेंत्र में इंगलैंग्ड के साथ-साथ एशिया के भी कई राष्ट्र सम्मिलित हैं जिनमें भारत, पाकिस्तान लंका, ब्रह्मदेश मुख्य हैं। इनके श्रातिरिक्त ग्रफीका, श्रास्ट्रेलिया तथा रोढेशिया भी इसके सदस्य हैं। सभी सदस्य-देश श्रपनी-श्रपनो विदेशी मुद्रा की कमाई को केन्द्रित करके एक कोप वनाकर इंगलैएड मे जमा रखते हैं। श्रावश्यकता के समय सदस्य-देश इस कीप में से राशि लेकर उससे काम चलाते हैं। किन्तु कोई भी सदस्य-देश केन्द्रीय कोप मे से ग्रसीमित मात्रा में राशि नहीं निकाल सकता। सभी सदस्यों ने मिलकर बुछ नियम बना रक्ते हैं जिनके श्रनुसार ही केन्द्रीय कोप में से राशि निकाली जा सकती है। यदि प्रत्येक सदस्य श्रपनो-श्रपनी इच्छानुकूल इस कोपमें से राशि निकालने लगें तो यह व्यवस्था कार्यान्वित नहीं रह सकती। श्रतः सदस्य-देशों को श्रपनी अपनी विदेशी मुद्रा की मॉग को, विशेषकर डॉलर की मॉग को, नियंत्रित करके संयम रखने की ग्रावश्यकता होती है। पिछले कई वर्पों से डॉलर का विश्व-व्यापी ग्रभाव चल रहा है जिसके परिणामस्वरूप स्टलिङ्ग-दोत्र के स्वर्ण एवं डॉलर कोप कम होते रहे हैं। इस कमी को दूर करने के लिए सितम्बर १६४६ में स्टिलिंड्स के डॉलर-मूल्य में कमी की गई परन्तु श्रव समस्या फिर ज्यों की त्यों वनी हुई है। पिछले चार वर्षों में स्टर्लिझ-चेत्र के स्वरा एवं डॉलर कोप की स्थिति इस प्रकार रही:--

वर्ष के अन्त में कोप श्रभाव (-) श्रथवा वर्प श्राधिक्य (+) की स्थिति ( ०००,००० डॉलर् ) (०००,००० डॉलर) १६४७ - 8838 3005 १६४= हितीय निमाही <u>—</u> ६३२ १६५१ नतीय निमाही -- २२६ १४२५ 1840 +=04 ३३०० १९५३ प्रथम तिमाही + ३६० ·-364€ द्वितीय तिमाही + 48 वृतीय तिमाही <del>--</del> ६३८ ञ्चतिम तिमाही - E 3×

इन ऋाँकडो से एक महत्वपूर्ण वात यह मालूम होती है किः १६४६ मे स्टर्लिङ के श्रवमूल्यन से पहिले श्रीर पीछे कीय में जितना श्रामाक रहा उससे त्रविक स्रभाव १६५१ की तीसरी स्त्रीर श्रन्तिम निमाही में रहा। परनेतु तो भी १९५१ में कोप की स्थिति अच्छी रही। इसका कारण यह है कि १९५० में कोष में श्रिधिक राशि जमा होती रही। इसका कारण यह या कि श्रमेरिका क्चे मात्त को इकटा करने में लगा हुन्ना था न्रौर स्टर्लिंग-त्तेत्र के सदस्य-देश उसकी माल वेच वेचकर डॉलर कमा रहे थे। परन्तु १९५१ में श्रमरीका ने कचा माल संग्रह करना वन्द कर दिया श्रौर तभी एक साथ डॉलर की कमी हो गई। दूकरी वात यह थी कि १६५१ की तृतीय तिमाही मे अमरीका से तम्वाकू और कपास श्रिधिक खरीदे जा रहे थे जिनके वदले में डॉलर चुकाए जा रहे थे। इसके विपरीत स्टर्लिङ्ग-चेत्र चे ऊन ऋौर कोकोन्ना का निर्यात कम हो रहा था जिससे डॉलर की छाय कम हो रही थी। इस प्रकार डॉलर का भुगतान बढ़ने से तथा डॉलर की श्राय कम होने से दुहरी मार थी। श्रव परिस्थिति यह है कि सदस्य-देशों को अपने-प्रपने डॉलर-व्यय में कमी कर देनी चाहिए। यदि अब मी सदत्य-देश श्रपनी मनमानी न्यापार-नीति वरतते रहे तो स्टलिंझ-त्तेत्र के डॉलर

कोप शीव ही (१९५२ के श्रन्त तक ) समाप्त हो जाऍगे श्रीर तव मंसार में स्टर्लिइ-चेत्र के सभी सदस्यों को एक भारी संकट का सामना करना पड़ेगा।

इस विषय मे एक नई बात यह है कि केन्द्रीय कोष मे से इंगलैंग्ड छ्रपनी कमाई से ग्रिधिक व्यय करता रहा है तथा ग्रन्य सदस्य-देश व्यय से ग्रिधिक कमाते रहे हैं। परन्तु इसका ग्रयं यह नहीं कि श्रन्य देश इस व्यवस्था को तोड़ कर ग्रपना सम्बन्ध-विक्छेद करलें। संसार का ग्रिधिकांश व्यापार श्राज स्टिलिंझ के द्वारा होता है। श्रतः स्टिलिंझ की साख बनाए रखना केवल स्टिलिंझ-क्तेत्र के सदस्य-देशों का ही काम नहीं वरन् ससार के उन सब देशों का कर्नव्य हैं जो श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को उन्नत करना चाहते हैं। कुछ लोगों का खयाल हैं कि यदि किसी सदस्य-देश को इझलैंग्ड-स्थित कोप में से ग्रावश्यक मात्रा में डॉलर न मिल सके तो उसे स्टिलिंझ-क्तेत्र का सदस्य रहने से कोई लाभ नहीं—उसे क्तेत्र से ग्रपना सम्बन्ध तोड़ लेना चाहिए। परन्तु यह बात व्यावहारिक नहीं है। स्टिलिंझ-क्तेत्र व्यवस्था से केवल यही एक लाभ नहीं कि सदस्य-देशों को श्रावश्यकतानुसार डॉलर मिलते रहें वरन् श्रीर भी कई लाभ हैं जिनके लिए स्टिलिंझ-क्तेत्र व्यवस्था का श्रक्तुएण रहना श्रनिवार्य है। इन लामों का निम्न भागों में बाँटा जा सकता है—

- (ग्र) व्यापार-स्वातन्त्र्य की सुविधाएँ।
- (ब) पूँ जी के श्रादान-प्रदान की सुविधाएं।

केन्द्रीय कीप के होने से स्टिलिंग-चेत्र भर का, विरोपतः चेत्र के सदस्यों का ज्यापार डॉलर-चेत्र वाले देशों के साथ सरलता पूर्वक है। सकता है। सटस्य-टेश इस कीप पर निर्मर रहते हुए श्रपनी विदेशी ज्यापार सम्वन्धी दीर्घकालीन नीतियाँ बनाकर श्रपने ज्यापार को उन्नत बना सकते हैं। केन्द्रीय कीप के होने से सदस्य-देश इन साधनों का प्रयोग करने में सचेत श्रीर जागरूक रहते हैं। यदि कीप केन्द्रित करके न रक्खा जाय तो प्रत्येक देश को श्रपनी-श्रपनी श्रार्थिक ज्यवस्था श्रीर विदेशी ज्यापार नीति के श्रनुकूल श्रपने-श्रपने ज्यक्तिगत कोपों को घटाने बढ़ाने की श्रावश्यकता होगी। परन्तु इस प्रकार की दुविधा से श्रव प्रत्येक सदस्य-देश स्वतंत्र हैं। यह ठीक है कि युद्धकाल में तथा इसके पश्चात् भी समय-समय पर कई सदस्य-देशों को डॉलरों का श्रभाव रहा

है, परन्तु इस प्रकार इन देशों को डॉलर-चेत्र के साथ किए जाने वाले ग्रपने व्यापार पर ग्राधिक चौकसी की ग्रावश्यकता नहीं रही। यदि प्रत्येक देश ग्रपने ग्रालग डॉलर कोप बनाकर रखता तो उन्हें डॉलर-चेत्र से होने वाले ग्रपने व्यापार पर इससे भी ग्राधिक चौकसी ग्रीर नियंत्रण की ग्रावश्यकता होर्त ग्रीर सम्भव है तब उनका व्यापार इतना विकसित न हो पाता। यह भी सम्भव है कि तब उनके वैदेशिक, विशेषतः डॉलर चेन्न वाले व्यापार में ग्रानिश्चित घटा बढी होने के कारण उन्हें डॉलर-चेन्न से होने वाले ग्रापन ग्राधिक काट छॉट करनी पड़नी जिससे उनकी विकास-योजनाग्रों को भारी धका लगने की ग्राशंका हो सकती थी।

केन्द्रीय कोप का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह रहा है कि इसके द्वारा चेत्र वे सदस्य देशों में पारत्यरिक व्यापार एवं भुगतान सरलता ख्रीर स्वतंत्रतापूर्वव चलते रहे हैं। स्टर्लिङ्ग-त्तेत्र के सदस्यों मे पारस्परिक व्यापार सम्बन्धी रोकः थाम इतनी श्रधिक नहीं ई जितनी अन्य देशों में; श्रीर जो कुछ है भी वा नर्हा के बराबर है। इगलैएड ने तो स्टर्लिंग होत्र से होने वाले श्रायाती पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा रक्ले हैं। हॉ. ग्रन्य सदस्य देशों ने कुछ नियंत्रए श्रीर प्रतिबन्ध लगाए हैं परन्तु फिर भी संसार के श्रन्य च्वेत्रों का श्रपेचा इस च्चेत्र मे व्यापार त्योर भुगतान सम्बन्धी सुविधाएँ सबने त्र्यधिक हैं। जन देशों के साथ इंगलैंगड ने व्यापारिक समभौते किए उनके साथ स्टर्लिंग चेंग के सभी देशों का लेन-देन इस त्रेत्र में होने के कारण सरलतापूर्वक चलत रहा । उदाहरगार्थ, इंगलैंग्ड ने योरपीय भुगतान-संघ के देशों के साथ न्या पारिक लोन-देन का कार्य श्रारम्भ करने को योजना की थी। इसका परिणाम यह हुया कि स्टर्लिझ-चेत्र के सदस्य देश भी इन देशो के साथ सरलत पूर्वक स्त्राने व्यापारिक लेन-देन करते रहे। कहने का स्त्रर्थ यह है कि इंगलैएः न स्टर्लिझ-त्तेत्र ग्रीर योरोपीय भुगतान सर्घाय देशों मे होने वाले व्यापार र समाशोधन गृह का काम विया है।

स्टर्लिङ्ग-चेत्र व्यवस्था होने के कारण इंगलैंगड से अन्य देशो मे पूँजी क अविरोध स्रावागमन होता रहा है। स्टर्लिङ्ग-चेत्र के किसी भी सदस्य देश के इगलैंगड मे पूँजी प्राप्त करने की उतनी ही स्वतंत्रता है जितनी इंगलैंगड स्थि किसी व्यापारिक कम्पनी को हो सकती है। श्रन्तर केवल यह है कि इंगलैंग्ड में पूँजी एकत्रित करने वाजी बाह्य कम्पिन्यों को इंगलैंग्ड में यह विश्वास दिलाना होता है कि उन्हें पूँजों का वास्तिक श्रावश्यकता है श्रीर वह उनके श्रपने देश में पूर्ण नहीं हो सकती। श्राकड़ों से जात होता है कि १६४७ स १६५१ तक इंगलैंग्ड से कोई ६०,००,००,००० पोगड की पूँजी स्टलिंझ-स्नेत्र के श्रन्य देशों में भेजी गई।

स्टर्लिंग-च्रेंत्र की सदस्यता का एक विशेष लाभ यह है कि सटस्य-देशों की इंगलैंगड के वाजारों में लेन-देन की सुविधा बनी रही है। यह कोई कम लाभ की बात नहीं है। अतः आवश्यकता इस वात की है कि इस च्रेत्र को तोडने के बजाय सुरढ़ बनाया जाय और सब सदस्य मिलकर केन्द्राय कोप को भरपूर कर दे।

# २६--पौगड-पावने तथा उनका भुगतान

द्वितीय विश्व-युद्ध की भारत को एक देन यह रही कि इज्जलैएड की सरकार पर भारत का कर हो रुपयो का कर्जा हो गया। युद्ध से पहिले भारत इङ्गलैएड के साम्राज्यवादी ऋग् से दवा हुन्ना था। युद्धकाल में यह सब ऋण चुका दिया गया । इतना ही नहीं, भारत ने भूखे पेट और नंगे शारीर रह कर इङ्गलएड को करोड़ो रुपये का माल भेजा । इस माल के बदले में ज़ी राशि हमें मिलानी चाहिए थी वह हमें उस समय न मिली वरने हमारे हिसाव में जमा. होतो रही। इस प्रकार देनदार से हम लेनदार (Creditor) वन गए श्रीर इङ्ग नैएड पर हमारा लगभग १७०० करोड़ रुपये का कर्जा हो गया। इसी ऋण को 'पोंड-पावना' कहते हैं। इस ऋण को 'पोंड-पावना' क्यो कहा जाता है तथा यह किस प्रकार इकटा होता गया <sup>१</sup> यह सब कुछ जानना बहुत श्रावर्यक है। रिजर्व वेंक श्रॉफ इण्डिया एक्ट की धारा ३३ के श्रनुकार रिजर्व वेंक को यह अधिकार था कि वह सोने वॉडो के अतिरिक्त कुछ सिक्यूरिटीज़ ख कर भो नोट चला सकता है। इन मिक्यूरिटीज में कुछ तो भारत सरकार के विल होते थे तथा कुछ इङ्गलैंग्ड की सरकार के बिल होते थे। इङ्गलैंग्ड की मरकार के विलो का भुगतान स्टर्लिझ मे होता था इसलिए इन्हें 'स्टर्लिझ-सिक्यूरिटीज' कहते हैं। युद्रकाल में भारत-सरकार इंगलैगड की सरकार की मान खरीट-खरीद कर भेजती रही श्रीर इङ्गलैएड की सरकार स्टलिङ्ग-सिक्यू-रिटीज़ देकर इस माल का भुगतान चुकाती रही। ये स्टर्लिङ्ग-सिक्यूरिटीज रिज़र्व बैंक ऋर्षि इरिडया में जमा होती रहीं ऋौर रिज़र्व बैंक इनके ऋरधार पर नोट छाप-छाप कर चलाना रहा। स्टर्लिङ्ग की यह राशि जो इङ्गलैगड में हमारे हिसाव में जमा होतो रहो ग्रीर जिसके वदले मे रिजर्व वेंक को स्टर्लिंग सिक्युरिटीज़ मिलती रही 'पींड-पावना' कहलाता है। इस प्रकार हमारे देश र नियन्त्रित मृल्यों (Controlled Prices) पर माल खरीदा गया श्री पोंड-पावने इकट्ठे होते रहे । वस्तुस्रो का उत्पादन भी स्रिधिक न बढ़ सका

इसिलिए नागरिको की त्रावश्यकतात्रां की पूर्ति के लिए माल मिलना बहुत कठिन हो गया स्त्रीर उन्हें चौगुने पॅचगुने मूल्यों पर चोर-वाज़ारां से माल ख़रीदना पड़ता था।

यदिं हमे इन पौराड-पावनो के स्थान पर सोना-चॉदी या पूँजीगत माल, जैसे मशीनें ग्रादि, मिलतीं तो पींड-पावनो की इतनी वृद्धि नही होती ग्रीर भारत में जनता को इतनी कठिनाइयाँ नहीं उठानी पहनी। प्रथम महायुद्ध काल में भारतीय मुद्रा का विदेशी मूल्य बढता गया। एक समय ऐसा त्राया जबिक रुपये की दर २ शि० १० पै० हो गई। इसका यह परिलाम निकना कि वस्तुग्रों के मूल्य इतने नहीं बढ़े जितने द्वितीय युद्धकाल में बढ़े या उसके बाद ग्रव बढ रहे हैं। द्विनीय युद्धकाल में रुपये की विनिमय-दर की स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया गया । दर तो स्थिर रही परन्तु वस्तुत्रों के मूल्य धीरे-धीरे बढते गए । गल्ले का मूल्यदेशनांक १६३६ मे १०० के बरावर था जो कि ग्रगस्त १६४८ में ४७४'७ हो गया। यह वात सभी वस्तुत्र्यों के मूल्यों के माथ हुई। ग्रातः इन पोंड-पावनो के एकत्रित होने में जनता के श्रार्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। हमारी धारणा यह है कि यदि वस्तुत्रों के मूल्यों की स्थिरता पर ध्यान दिया जाता श्रीर रुपये को दर को स्वतन्त्र छोड दिया जाता तो न तो ये पाँड-पायने इकट्ठे होने और न हमे इतनी श्रार्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता। इसका कारण यह है कि ज्यो-ज्यो रुपये की दर ऊँची होती जाती इंगलैएड की सरकार को भी हमारे यहाँ का माल ऊँचे मूल्यों पर मिलता। फलस्वरूप या तो बिटिश सरकार यहाँ से माल न खरीदकर श्रन्य देशों से खरीदती श्रीर या हमारे देश में माल की उत्पत्ति वढ़ाने के प्रयत्न किए जाते। इस सम्बन्ध मे रिजर्व वैंक ने भी सरकार को कोई सलाह नहीं दी जिससे दर की स्थिरता पर ध्यान न देकर मूल्यों की स्थिरता पर व्यान दिया जाना। इन पावनों का एक बुरा परिणाम यह हुआ कि हमारे देश में मुद्रास्कीति त्र्यधिकाधिक वढनी गई। सन् १६३६ में हमारें देश में कुल १८० करोड रुपये के नोट चलते थे लेकिन १६४७-४८ में कुल नोट १३०४ करोड रुपये के हो गए। इस मुद्रास्फीति का परिणाम यह हुआ कि वस्तुओं के भाव लगातार बढ़ते ही गए श्रीर देशवासियों को श्रभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ा। हाँ, इनके इकहे होने से देश लेनदार अवश्य हो गया। परन्तु इसके साथ-साथ देश का आर्थिक ढाँचा भी तितर-वितर हो गया। वंगाल का अकाल और आकाश को छूते हुए मृल्यस्तर इसी के परिणाम थे। पांड-पावना हमारे त्याग और बिलदानो का संग्रह है। पोंड-पावने इसलैएड मे हमारी सबते बड़ी सम्प्रत्ति थी। उसका समुचित उपयोग हमारे कई आर्थिक प्रश्नो को सरलता से हन कर सकता था। आज भारत के आर्थिक उत्थान की अनेक योजनाएँ मशानों और दूसरे पूँजीगत माल के अभाव मे अधूरी पड़ी हैं। देश के विकास के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि पूँजीगत माल हमें मिले। इसको खरीदने के लिए हमारे पास एक मात्र साधन पांड-पावने ही थे। परन्तु इसलैएड उस समय इस परिस्थिति मे नही था कि वह हमारा आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता। उसे तो खुद ही अमरीका का दरवाजा खटखटाना पढ़ रहा था। परन्तु अनेरिका से माल खरीदने के लिए हमें पांड-पावनों को डालरों में बदलवाने की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे सामने एक समस्या थी जिसको सुलभाने क लिए भारत सरकार ने इसलैएड के साथ कई समभीते किए।

#### १६४७ का समभौता

जनवरी १६४७ में भारत श्रीर इंगलैंग्ड के एक समभौत के श्रृतुसार भारत को इन पोंड-पावनों के बदले में स्टॉलेंग-दोत्र से माल खरीदने का श्रिष्ठिकार था। परन्तु यह समभौता श्रृष्ठिक दिन न टिक सका। इसी बीच इंगलैंग्ड श्रीर श्रमरोका में एक श्रार्थिक समभौता हुआ। इससे परिस्थित बदल गई श्रीर इङ्गलैंग्ड को किर भारत के साथ एक नए सिरे से समभौता करना पड़ा। १४ श्रगरत १६४७ को भारत श्रीर इंगलैंग्ड के बीच एक समभौता हुआ जिसके श्रनुसार बैड्ड ऑफ इंगलैंग्ड में इन पावनों के दोखाते खोल दिए गए। खाता नं०१ में ६३ करोड पौएड जमा किया गया जिनको खर्च करके किसी में देश से माल खरीदा जा सकता था। बचा हुआ कोप जो लगभग ११६ करोड पोंड था खाता नं०२ में जमा किया गया। खाता नं०२ की राशि केवल पूँ जीगत माल खरीदने के काम श्रा सकती थी। यह भी तय हुआ कि खात नं०२ की राशि पर साधारण व्याज दर से श्रिष्ठक व्याज दर पर व्याज

मिलेगी। यह समभौता पत्र-व्यवहार द्वारा त्रागामी ६ महीने के लिए बढा दिया गया। भारत को १ करोड़ पौड श्रौर मिले। इस विषय में यह बात समभने योग्य है कि एक वर्ष के श्रन्दर भारत को जो स्टर्लिझ खर्च करने के लिए मिला वह खर्च नहीं हो सका। उसका कारण यह था कि न तो सरकार के पास माल श्रायात करने की कोई योजना थी श्रौर न पूँजीपतियों को इतना समय मिल सका कि वे बाहर में माल मँगा सकते।

#### जुलाई सन् १६४५ का संमभौता

इस सभक्तीते की शर्ते १५ जुलाई को एक साथ भारत श्रीर ब्रिटेन में प्रकाशित कर दी गई थी। समक्तीते की मुख्य शर्ते ये थी:—

- (श्र) १ स्रप्रैल १६४७ को श्रविभाजित भारत की सरकार ने इंगलेंगड़ द्वारा भारत में छुंड़ि गए सभी फौजी सामान को श्रपने श्रिधिकार में ले लिया था। इसका मूल्य उस समय निश्चित नहीं किया गया था वरन् यह बात बाद में निश्चित करने के लिए छुंड़ि दी गई थी। इसका मूल्य ३७६ करोड पाँड या ५०० करोड़ रुपये श्रांका गया किन्तु १० करोड पाँड या १३३२३ वरोड रुपयो मे यह मूल्य तय हो गया। यह राशि हमारे पींड-पावनों में से कम कर दी गई।
- (व) समभौते का दूसरा भाग पेंशनो के विषय मे हैं। भारत स्वतंत्र होने के बाद बहुत, से ग्रंगेंज ग्रफसर रिटायर (Retire) हो गए। इनकी पेंशन देने का भार भारत सरकार पर था। समभौते के श्रनुसार पेंशनों का मूल्य १४ करोड़ ६५ लाख पौण्ड या १६७ करोड़ रुपये निश्चित किया गया। पेंशन चुकाने के लिए भारत सरकार ने इंगलैंग्ड की मरकार से एक वार्षिकी (Annuity) खरीद ली जिसके लिए १६७ करोड़ रुपये की राशि पौण्ड-पावनों में से कम कर दी गई। यह राशि केन्द्रीय ग्रफसरों, जो रिटायर्ड हो गए थे, की पेंशनों के चुकाने के लिए निश्चित की गई थी। इसके ग्रानिरिक्त भारत ने प्रान्तीय सरकारों के ग्रंगेंज ग्रफसरों की पेंशन चुकाने के लिए भी २७ करोड़ रुपयों की एक वार्षिकी खरीद ली ग्रौर यह राशि मी पौण्ड-पावने में से कम कर दी गई। इस प्रकार वार्षिकी के खाते पर कुल २२४ करोड़ रुपये कम किए गए। यह भी निश्चित किया गया

कि वार्षिकी के बदले इंगलैंगड की सरकार भारत सरकार को प्रति वर्ष एक निश्चित राशि दिया करेगी। यह राशि ६० वर्ष तक हमें मिलती रहेगी। परन्तु यह त्यान रखने की बात है कि यह एक ग्रार्थिक समफौता ही था— जहाँ तक पेंशन देने की जिम्मेदारी का प्रश्न है वह तो भारत सरकार ही की है।

(स) इससे पिछले समसीतों के अनुमार भारत को १११ करोड़ रुपयों के पीएड-पावने लेने का अधिकार मिला था परन्तु इसमें से केवल ४ करोड़ रुपयें की राशि का हो उपयोग किया जा सका । अतः इसमें से १०७ करोड़ भारत और ले सकता था । इसके अतिरिक्त अगले तीन वर्षों के लिए इंगलैएड ने इस समसीते के अनुसार १०७ करोड़ रुपये के पीएड-पावने देना और स्वीकार किया । अतः कुल मिला कर जून १६५१ तक हमे २१४ करोड़ रुपये के पीएड-पावनों का उपयोग करने का अधिकार मिला । यह भी निश्चय किया गया कि व्याणर-संतुलन से भारत का जो आविक्य होगा उसकी गाशि का प्रयोग भी माल मेंगाने में किया जा सकेगा।

इस समभौते के समय पौराड-पावनों की राज्य १५५० करोड रुपये श्रांकी गई थी। इसमें से फीजी सामान के १३३ करोड रुपये, पेशनों के २२४ करोड रुपये तथा पाकिस्तान के हिस्से के लगभग १२६ वरोड रुपये निकाल पर रोप १०६७ करोड रुपये के पौराड-पावने रोप रहते थे। इस राशि में से २१४ करोड रुपये जून १६४१ तक निकालना तथ किया गया। इस प्रकार ८५३ करोड रुपये के पौराड-पावने रोप सममें गए। निम्न तालिका से यह हिसाव सरलता से समभी जा सकेगा—
इस समभौते के समय पौराड-पावनों का मृत्य १५५० करोड रु.

व्यय — (१) फीजी सामान खरीदने में १३३ करोड़ ६०

(२) पेशनो के लिए वार्पिकी २२४ ,,

(३, पाकिस्तान का हिस्सा १२६ ,, ४८३, ,,

शेप ' १०६७ करोइ क

जून १९५१ तक मिलने को निश्चित की गई राशि (१) पिछले समभौतों का शेप १०७ करोड ह.

#### (२) इस समभौने की नई राशि १०७ करोड ६० २१४

जून १९५१ को वचनेवाली श्रनुमानित राशि

८५३ करोड ६०

इस समभौते के श्रनुसार तय किया गया कि जून १६५१ तक मिलने वाली १०७ करोड़ रुपये की नई राशि में से श्रगले वर्ष में केवल २० करोड़ रुपये के पौरह-पावने ही डॉलर या श्रन्य किसी दुर्लभ-मुद्रा में बदले जा सकते हैं। यद्यपि एक वर्ष में २० करोड रुपये के मूल्य के ६ करोड डॉलर श्रावश्यकता से बहुत कम थे परन्तु एक वर्ष में इससे श्रिधिक राशि इगलैंग्ड दे भी नहीं सकता था।

इस समसौते का भारत में मिश्रित स्वागत हुन्ना। एक श्रीर तो कईं व्यापारिक संस्थान्नों, उद्योगपतियों एवं श्रयंशास्त्रियों ने इसे भारत के हित में नताया श्रीर दूसरी त्रोर कई श्रयंशास्त्रियों एवं राजनीतिकों ने इसे भारत के श्रहित में कहा। भारत की विधान सभा में भी इस समभौते पर काफी वाद-विवाद हुन्ना। श्रालोचकों में श्री मनु स्वेदार तथा श्री के० टी० शाह मुख्य थे। कुल्न भी हो, भारत को उस समय राशि की त्रावश्यकता थी श्रीर इस समभौते से माल त्रायात करने के लिए राशि मिल गई।

### १६४६ का स्टलिङ्ग समस्रोता

जुलाई १६४६ में स्टिलिंद्ध प्राप्त करने के सम्बन्ध में लन्दन में फिर बातचीत हुई श्रीर एक नया सममीता हुया। यह सममीता उस समय हुया जबिक ब्रिटेन के श्राकाश में भीपण ग्रार्थिक संकट के काले बादल छाये हुए थे। इगलैंग्ड में डॉलर-सम्पत्ति की विशेष कमी थी। इस सममीते के ग्रनुसार भारत को १६४८-४६ में ८ करोड़ १० लाख पाँड मिलने का निश्चय हुया। इसके साथ दोनो श्रागले वपों में श्रार्थात् जून १६५० के अन्त तक श्रीर जून १६५१ के अन्त तक ५ करोड पाँड प्रति वर्ष मिलना तय हुआ। इसके श्रातिरिक्त हमें लगभग ५ करोड पाँड प्रति वर्ष मिलना तय हुआ। इसके श्रातिरक्त हमें लगभग ५ करोड पाँड की राशि मिलनी श्रीर तय हुई जो श्रीपन जनरल लाइसेंस' (११) के श्रन्तर्गत जुलाई १६४६ से पहिले मेंगाए हुए माल के बदले में भुगतान चुकाने के लिए दी गई थी। श्रव रहा स्टर्लिंझ को डॉलर या दुर्लभ-मुद्रा में बदलने का प्रश्न। मारत को केन्द्रीय कोप

(Central Reserve) से १४ या १५ करोड डॉलर देने की व्यवस्था की गई। इसके साथ-साथ हमारे जनर एक जिम्मेटारी भी दी गई। जिम्मेटारी यह है कि भारत ने जितने मूल्य का माल डॉलर-चेत्रों से १६४८ में मँगाया था, उसका ७५% ही अगले वर्षों में मँगाया जा सका अर्था अमरीका से होने वाले १६४८ के आयान मे २५% कमी करके ही अग्यार किया जा सका है। लेकिन इस बात की खुट दे दी गई। क अन्तर्राष्ट्रीय वैंक से उधार लेकर कितना हो माल आयात किया जा सकता था।

इम नए समभौते के अनुसार १६४८-४६ में हमें ८ करोड १० लाह पोंड मिले जो हमने जुनाई १६४६ से पहिले ही खर्च कर दिए ये ग्रीर जिन<sup>3</sup> लिए जुत्ताई १६४८ वाले समभौते मे कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इस समकौते के श्रनुसार १६५० श्रीर १६५१ में प्रतिवर्ष जून के अन्त तक ५ करोड पाँड मिलने तय हुए, जनकि पिछले सममौते के श्रनुसार केवल ४ करोड पोड प्रतिवर्प मिलने की ही व्यवस्था की गई थी। १९४८ के समसौते के श्रमुसार केवल ६ करोड डॉलर १६४८-४६ जून तक मिलने की व्यवस्था की गई थी परन्तु नए समभोत के श्रनुसार १४ या १५ करोड डालर मिलने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार नया समस्तीता पुराने समस्तीते की अपेन्ना त्रिधिक हितकर था। इंगलैएड के श्रखनारों ने तो इस समसीत के सम्पन्न होने पर इगलैरड की सरकार के विरुद्ध क्रागेप लगाया था कि भारत सरकार की श्राशा से श्रधिक स्टलिब्न-राशि दे दी गई। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसी परिस्थिति में इसते ग्रन्छ। ग्रीर हितकर समकौता ग्रीर दूसरा नहीं हो सकता था। परन्तु जो स्टर्लिङ हमें डॉलरों में बदलने के लिए मिले थे उनका मूल्य स्टलिङ का श्रम्ल्यन होने के कारण ३० ५ % प्रति शत कम हो गया है। इसी प्रकार यदि बचे हुए पौंड-पावनों को डॉलरों में बढलवाया जाय तो उनका मूल्य ३० ५% कम हो जायगा।

### १६४२ का समभौता

पूजी ५७ करोड़ पौरह अर्थात् ७६१ करोड़ रुपये हैं। भारत सरकार के विच-

मंत्री ने अपने पिछले इगलैएड के दौरे पर, जहां वह कॉमनवेल्य वित्त-मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंने गए थे, इगलैएड की सरकार से एक और समभौत किया है जिसकी अवधि ३० जून १६५७ तक है। इस समभौते के अनुसार भारत अपने पौएड-पावनों में से ३० जून १६५७ तक है। करोड़ पौएड प्रति वर्ष के हिसाब से निकाल सकेगा। विटिश सरकार प्रति वर्ष ३६ करोड़ पौएड स्थिर खाते नं० २ में से खाता नं० १ में जमा करेगी। इसके अतिरिक्त नं० २ खाते में ३१ करोड़ पौएड की एक और राशि नं० १ खाते में जमा की जायगी। यह राशि सुरिच्चित राशि के तौर पर होगी तथा इसमें से केवल सकटकालीन स्थिति में ही इंगलैएड की सरकार की पूर्व सलाह के साथ राशि निकाली जा सकेगी। १६५७ में इस समभौत की अवधि समाप्त होने पर पुनः वार्ता की जायगी, जिसमें इस समभौते की अवधि बढ़ाने या इसके स्थान पर दूसरा समभौता करने पर विचार होगा।

इस समभौते की घोषणा से वे समस्त सन्देह तथा भय दूर हो गए हैं जो इंगलएड में चर्चिल सरकार के बन जाने के कारण उत्पन्न हो गए थे। अब इस बात में तिनक भी सन्देह नहीं कि हमारे पौएड-पावने हमें सम्मानपूर्वक वापिस मिल जाएँगे। पहिले यह भय होता था कि कही इंगलैएड की सरकार इनको चुकाने से मना न कर बैठे परन्तु अब इस प्रकार का कोई भय नहीं है।

कुछ भी हो, हमने श्रपनी स्टर्लिंग-सम्मित्त को श्राशा से कम समय में लगभग समाप्त कर दिया। सारी सम्पत्ति श्रव तथा उपभोग की द्सरी वस्तुत्रों को खरीटने में ही समाप्त हो गई। युद्ध के बाद इन पौरह-पावनों पर भारत की श्राशा लगी हुई थी कि इनसे पूंजीगत माल, जैसे मशीन श्रादि, खरीद-खरीद कर देश की श्रार्थिक योजनाश्रों को सफल बनाया जायगा। परन्तु सारी सम्पत्ति पेट भरने में ही समाप्त हो चली श्रोर देश के श्रौद्योगिक विकास की योजनाएँ केवल श्रधूरी-सधूरी ही रह गई । जिन पौड-पावनों के कारण देश में मुद्रा-स्फीति हुई, श्रकाल पड़े, भुखमरी फैली, लोग भूखे रहे श्रीर नगे फिरे—वही पूंजी श्रव्न मंगाने में समाप्त हो गई श्रीर देश की उत्पादन-शक्ति बढ़ाने में काम न श्राई। श्रव मो जो कुछ राशि शेप है उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए।

# ३०---मुद्रा-स्फीति

## युद्धकालीन व युद्धोत्तरकालीन रूपान्तर

भारतीय मुद्रा के इतिहास में द्वितीय विश्वयुद्ध की सबसे बड़ी देन 'मुद्रा-रफीति' है जिसके अन्तर्गत देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ती गई, परन्तु वस्तुओं का उत्पादन उतनी मात्रा में नहीं बढ़ा। पिग्णाम यह हुआ कि मुद्रा की कय-शिक कम हो गई श्रीर वस्तुओं के मात्र श्राकाश को छूने लगे। युद्धकाल में मुद्रा श्रीर साख का इतना श्रकल्पनीय विस्तार हुआ कि वस्तुओं की मात्रा की जुलना में लोगों की माल खरीदने की शिक्त बढ़ गई। इस दृष्टिकीण से भारत में मुद्रास्कीति युद्धकाल में भी थी और युद्धोत्तर काल में भी; परन्तु युद्धकालीन एवं युद्धोत्तरकालीन मुद्रास्फीति में कुछ ऐसा रूपान्तर है जिसे समक्षना आवश्यक है।

युंडकाल में सरकार की मुद्रानीति श्रिषिक से श्रिषिक मात्रा में पत्र-मुद्रा चलाकर युद्ध-व्यय को पूरा करने की थी। श्रगस्त १६३६ में कुल मिलाकर १७६ करोड़ रुपए के नोट चलते थे, परन्तु १६४७ में नोटो की कुल संख्या १२४२ ट्व करोड़ रुपये हो गई। नोट-चृद्धि के साथ-साथ देश में मूल्य-स्तर भी बढ़ता गया। श्रगस्त १६३६ के मूल्य-स्तर की श्रपेद्या जनवरी १६४५ के मूल्य-स्तर में लगभग २५० प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। मूल्यों की बढ़ोत्तरी निम्न तालिका से स्पष्ट होती हैं:—

नोटो की संख्या श्रर्थ-सलाहकार के मूल्याङ्क वर्ष (करोड़ों मे) (00\$ = 3\$3\$) ३६३६ 305 १०० २३८ १६४० १३३ २४५ १४४३ ११४ '३५६ १६४२ १४५ ५६३ १६४३ १६५ 552 1888 २६२ १०३४ १६ ४५ २५ ०

इस तालिका के मूल्याइ, उन वस्तुत्र्यों के हैं जिन पर सरकार का नियन्त्रण था श्रौर जिनके मूल्य भी सरकार ने नियत कर रक्खे थे। श्रगर उन वस्तुत्र्यों के मूल्यों को लिया जाय जो चोर-बाजार में विकती थी तो मूल्यों की बढ़ोतरी का प्रतिशत ४०० से भी श्रागे वढ़ जायगा।

इस प्रकार नोटों की संख्या बढ़ती गई श्रीर साथ ही साथ वस्तुत्रों के मूल्य भी चढ़ते गए । इन दोनो ही समस्यास्रों ने देश में मद्रास्तीति का भान कराया। सबसे पहिले १६४३ में भारतीय श्रर्थशास्त्रियों ने यह ग्रावाज उठाई कि देश में मुद्रास्कीत के चिह्न ग्रा चुके हैं। उन्होंने समभाया कि देश मे युद्ध के कारण मुद्रा की मात्रा वढती जा रही है श्रीर उत्पादन उमकी श्रपेका कम है। अर्थशास्त्रियों ने सकेत किया कि यह मुद्रारफीति नोटों के बढने के कारण पैदा हो रही है श्रौर वडी भयानक है। इाएडयन चेग्वर त्राफ कामस एएड इएडस्ट्री के अधिकारियों ने भी सरकार का ध्यान इस छोर छाकर्पित किया। १६४६ में फिर श्रर्थशास्त्रियो ने सरकार को इस श्रोर सचेत किया श्रीर कहा कि मद्रास्फीत के दोप बढते ही जा रहे हैं इसिलए जनता को इन दोपों से बचाने के लिए सरकार को शीघ प्रयत्न काने चाहिएँ। रिजर्व वैक ग्रॉफ इरिडया ने भी इस वात को मान लिया कि देश में मुद्रास्त्रीति है परन्तु उसने इसको दर करने के कोई उपाय नहीं बताये। रिज़र्व वंक के हिस्सेदारों की प्र वी वार्षिक मीटिंग की रिपोर्ट में कहा गया था कि ''देश मे मुद्रा की संख्या बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति पैदा हो गई है। परन्तु इसकी दूर करने के उपाय सोचने से पहिले हमे यह सोचना होगा कि मुद्रा की संख्या क्यो वढ़ रही है। ऋौर यदि मुद्रा की संख्या बढ़ने के कारणो पर विचार करें तो पता लगता है कि उन कारणो को दर करने में श्रकेला रिज़र्व वैक कुछ नई। कर सकता।" इससे श्रगुली रिपोर्ट मे रिजर्व बेंक ने स्वीकार किया कि "मुद्रास्फीति को जीवन की ग्रावश्यक वस्तश्रों बैसे खाना, कपडा श्रादि के उत्पादन में कमी होने के कारण श्रीर भी बल मिलता जा रहा है जिससे वस्तुत्रों के भाव निरंतर वढते जा रहे हैं।" १६४४ में रिजर्व वैक ने प्रपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि "मुद्रारफ।ति को दूर करने के लिए सरकार ने जनता से ऋण लेना ग्रारम्भ कर दिया है तथा नए-नए टैक्स भी लगाए गए हैं। श्रगर इन दोनों बातो में सरकार की सफलता न

सिली तो देश में मूल्य-स्तर गिराना तथा जनता का जीवन-व्यय कम करना श्रसम्भव हो जायेगा।"

मुद्रा-प्रसार का सबसे बड़ा कारण भारत सरकार द्वारा मित्र-राष्ट्रों को युद्ध में श्रार्थिक सहायता देना था। भारत सरकार ने इंगलेंग्ड श्रीर मित्र-राष्ट्रों के लिए भारत के बाजारों से श्रन्न, कपड़ा श्रादि श्रावश्यक माल खरीदा। यह माल युद्ध चलाने के लिए खरीदा गया था। इस माल के बदले में इगलेंग्ड की सरकार ने भारत सरकार को नकद रुपया नहीं दिया वरन् यह रुपया इंगलेंग्ड भारत के हिसाब में जमा कर लिया जाता था श्रीर बदले में रिज़र्व वैक को स्टर्लिङ्ग-सिक्यूरिटियों दे दी जाती थी। इन्ही सिक्यूरिटियों के बल पर नीट छापकर चलाए जाते श्रीर व्यापारियों का भुगतान किया जाता था। इस प्रकार नोटों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढती रही। पहिले पहिल इंगलेंग्ड की सरकार ने ४२६ करोड रुपये का माल खरीदने के लिए भारत-सरकार को श्रार्डर दिए। परन्तु जैसे-जैसे युद्ध बढता गया तैसे-तेसे श्रिधक माल खरीदा जाता रहा श्रीर नोटों की संख्या बढती रही।

भारत जितना माल श्रायात करता या उससे कही श्रिधिक माल निर्यात करता था। यह बात निम्नतालिका से स्पष्ट होती है:—

व्यापाराधिक्य ( भारत के पत्त में ) वपं करोड़ रुपयों मे 35-2538 4 80.XE १६३६-४० + 45 58 १६४०-४१ 33.88 + १६४१-४२ + ७६.६0 १६४२-४३ + 58.54 **१**१४३-४४ + 88.33 १६३४-४५ + 74.02

इस ग्रनुकुल व्यापाराधिक्य के वदले में बाहर से न तो माल ग्रा सका ग्रीर न सोना ही मिला । इसके बदले में तो स्टलिंक मिले जिनके न्त्राधार पर सरकार ने नोट छापकर व्यापारियों के भुगतान चुकाए ! युद्ध-काल में सोना-चोंदी भी देश से बाहर मेजे गए । फेडरेशन ग्रॉफ इण्डियन चेम्बर ग्रॉफ कामर्स एएड इएडस्ट्री की १४वीं वार्षिक रिपोर्ट सेपता चलता है कि १६४० में लगभग ३४ करोड़ रुपये का सोना बाहर मेजा गया जिसके बदले में स्टर्लिझ मिले जिनके ग्राधार पर हमारे यहाँ मुद्रा-प्रसार हुग्रा।

केन्द्रीय सरकार ने युद्ध-काल में खर्चा भी ख्व किया जिससे देश में मुद्रा प्रसार बढ़ता गया। सरकार ने रच्चा-विभाग पर काफी खर्च किया जो इस प्रकार है:---

| वर्ष    | रक्ता-व्यय ( करोड़ रुपयों में ) |
|---------|---------------------------------|
| १६३६-४० | ४६'६४                           |
| १६४०-४१ | ७ ३•६ १                         |
| १६४१-४२ | १०३.६३                          |
| १९४२-४३ | २६७°१३                          |
| १६४३-४४ | ३ह५.'⊏६                         |
| १९४४-४५ | ४५६ ६४                          |
| १६४५-४६ | \$E                             |
| १६४६-४७ | २४५ ३४                          |
|         | योग— १६⊏३°४०                    |
|         |                                 |

इस प्रकार १६३६-४० से १६४६-४७ तक १६८३ ४० करोड़ क्यये व्यंथ किए गए। इस न यह परिणाम हुआ कि देश मे मुद्रा की मात्रा बढती गई। इस खचें के लिए सरकार ने जनता से ऋण लिए और भारी-भारी टैक्स भी लगाए। नोट भी छाप-छाप कर चलाये गए। सरकार ने स्टर्लिङ्ग-सिक्य्रिटीज़ के आधार पर तो नोट चलाए ही—ट्रेज़री-बिलों (Treasury Bill) के आधार पर भी नोट छापे। १६३६ ४० मे ट्रेज़री विलो की संख्या, जिनके आधार पर नोट छापे गए थे, ३७ करोड़ रुपये थी परन्त १६४१-४२ में इनकी संख्या ७५ करोड़ रुपये हो गई तया १६४२-४३ में इनकी संख्या १३६ करोड़ रुपये तक जा पहुँची।

समस्या को हल करने के लिए सरकार ने जनता के प्रतिनिधिया से सलाह की। सब वर्गों ने समर्थन किया कि वन्तुत्रों के मूल्य बहुत ऊँचे हैं श्रीर श्रव उनको रोकना चाहिए। पूँजीवादियो ने उत्पादन-वृद्धि पर जीर दिया श्रीर सुम्ताव दिए कि मजद्रों की मजद्री निश्चित कर दी जाय, श्रावागमन के साधन सुव्यवस्थित किए जाएं तथा श्राय-कर में छूट दी जाय श्रीर देंक-दर न बढाई जाय। मजदूर दल के नेतायों ने मुनाफाखीरी तथा रिश्वतखीरी की कठोरतापूर्वक हटाने की सलाह दी। वैंको के प्रतिनिधियो ने बैंक-दर बढ़ाने पर जोर दिया। परन्तु सभी वर्गों ने इस बात का समर्थन किया कि सरकार ग्रपना व्यय कम करके वजट के घाटे को पूरा करे । सनकार ने इन सब सुकावों को सामने रख कर भ्रानेक प्रयत्न किए । जीवन की श्रावश्यक वस्तुश्रो, विशेपतः श्रन्न श्रीर कपड़े पर नियन्त्रण लगा दिए--इनके मूल्य निश्चित कर दिए गए तथा सरकार ही इन वस्तुत्रां के वेचने का प्रवन्ध करने लगी। मुद्रा की बढी हुई संख्या को कम करने के लिए नए-नए कर लगाए गए। सरकार ने जनता से ऋग लिए। बचत-वैको मे राशि जमा करने की सीमा बढ़ा दी गई। कम्पनियों के द्वारा वॉ टे जाने वाले लाभाश सीमित कर दिए। सरकार ने सोना भी वेचा जिससे लोग सोना खरीदकर कय-शक्ति सरकार को लौटा दे। विदेशों से माल आयात करने की छूट दे दी गई जिससे लोग माल श्रायात करें श्रीर देश में माल का अभाव दूर हो। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने ग्रपने-ग्रपने खर्चे कम करने के प्रयत्न किए। केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों को दी जाने वालो सहायता कम कर दी। राज्य सरकारों ने र्जाप ग्राय-कर तथा विक्री-कर लगा टिए। ऋौद्योगिक उत्पाटन बढ़ाने के लिए नई-नई सुविधाएँ दी गईं। घोपणा की गई कि नए उद्योगो से कुछ निश्चित सम्य तक श्राय-कर नहीं लिया जाय तथा विदेशों से यंत्रादि मॅगाने पर उन पर श्रायात-कर की ख़ूट दे दो गईं। इससे नए उद्योग खुलने मे सहायता मिली। परन्तु मुद्राक्फीति की मूल समस्या इल न हो सकी।

युद समाप्त होने के पश्चात् भी देश में मुद्रा-स्फीति वनी रही थ्रौर व् वस्तुख्रां के भाव ऊँचे चढ़ते रहे। श्रगस्त १६४५ में श्रर्थ-सलाहकार का मूल्याक २४४ १ या जो नवम्बर १६४६ में बढ़कर २८६ ६ हो गया। नवम्बर १६४६ के पश्चात् बस्तुम्रों के भाव श्रीर चढ़े श्रीर इतने बढ़ गए कि मार्च १६४७ तक मूल्याक २४४ हो गया श्रीर ग्रगस्त १६४८ तक ३८३ हो गया। श्रव के भाव सबसे श्रिधिक ऊँचे हो गए। सितम्बर १६४५ में श्रव का मूल्याक २६४८ या जो मार्च १६४८ में बढ़ कर ४०२ हो गया। श्रव्स के श्रितिस्क कच्चे माल के माव भी बहुत कर चे रहे।

युद्ध के पश्चात् भी नोटों की संख्या बढ़ती ही रही। ३१ दिसम्बर १६४५ को कुल ११५४ करोड क्पये के नोट थे परन्तु जनवरी १६४६ में इनकी सरया १२४८ करोड क्पये हो गई ब्रीर जून १६४६ में यही संख्या ब्रागे बढ़ कर १२५४ करोड रुपये हो गई। परिचलन (Circulation) में भी नोटों की संख्या बढ़ती ही गई। सितम्बर १६४५ में ११४१ ८४ करोड़ रुपये के नोट चलते थे परन्तु जून १६४६ में यह सख्या बढ़ कर १२४१ ६७ करोड रुपये हो गई। नीचे लिखी तालिका से यह बात स्पष्ट होती है।

(करोड रुपयों मे)

रिज़र्व वैक के पास जमा स्टर्लिग क्रल नोटों की चालू नोटों की सिक्यूरिटीज संख्या संख्या सितम्बर १६४५ ११६२'७४ ११४१ =४ १०४२.३२ ग्रप्रैल १९४६ १२४५:६५ १२३५.१२ ११२४'७ १२५४,३३ १६४६ 23886 ११३४ ३२ जुन १२५८'८६ १२०१ २६ ११३५.३२ नवम्बर १६४६ १२५⊏ ५६ १२१८७८ ११३५ - ३२ दिसम्बर १६४६ मार्च १२५७°४७ १२४३.०३ ११३५ ३२ १६४७

इससे एक बात यह स्पष्ट होती है कि रिज़र्व बेक के कीप में स्टर्लिंग सिक्यूरिटियों की सख्या, जिनके वल पर युद्धकाल में नोट छापे गए थे, लगभग रिथर रही परन्तु नोटो की संग्व्या वढती गई। इसका अर्थ यह निकलता है कि युद्धोत्तरकाल में युद्धकाल की भीति स्टर्लिंड्स के आधार पर नोट नहीं छापे गए वरन् देश में इपये की आवश्यकता को पूरा करने के लिए व वजट के घाटे को पूरा करने के लिए नोट छापकर चलाए गए। सरकार को काश्मीर की लझाई के लिए, हैदराबाद की चढ़ाई के लिए तथा वे-घर लोगों को वसाने के लिए रुपये की ज्ञावश्यकता थी छौर इसिलए नोटो की सरया बढ़ाई गई। सरकारी कर्मचारियों छौर मजद्रों के वेतन में बृद्धि होने के कारण भी सम्भवतः बुछ ग्रिधिक मुद्रा की ग्रावश्यकता हुई, पर नुद्रा में यह बृद्धि उस समय हुई जबिक उत्पादन में एक-तिहाई कमी हो गई थी। युद्धकाल में विदेशी सरकार की रुपये की कमी को पूरा करने के लिए मुद्रा-प्रमार हुछा तथा युद्धोत्तरकाल में भारत सरकार की रुपये की कमी को पूरा करने वे लिए नोट चलाए गए इसिलए नद्राप्रसार हुछा।

युद्ध के पश्चात् केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के वजट घाटे में चलते रहें जिसे प्रा करने के लिए पहिले तो नीट छापे गए तथा बाद में रिज़र्व वैंक की रोकड़ राण्मि में से खर्च किया गया । इसते नृद्धा की संख्या बढ़ती गई । वजट में घाटा होने के कारण ये—श्रन्न पर श्रसाधारण खर्चा, वेन्घर लोगों की बसाने का खर्चा तथा सरकारी खर्चों में बढ़ोत्तरी श्रादि । केन्द्रीय सरकार के बजटों का घाटा इस प्रकार रहा:—

#### (करोड रुपयो में)

|       | १६४५ ४६  | १८४६-४७<br>संशोधित | १६४७-४⊏<br>संशोघित | १६ ४⊏-४६<br>संशोधित |
|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|
| श्राय | ३६०°६७   | ३३६ १९             | १७≂•७७             | ३३⊏∙३२              |
| व्यय  | ४८४.५७   | ३८१'४८             | १⊏५'२६             | ३३६ .⊏७             |
| घाटा  | - १२३.६० | <i>– ४५.५६</i>     | <del>–</del> ६ ५२  | <del></del>         |

इसी प्रकार प्रान्तीय सरकारों के बजट भी घाटे में चलते रहे जिसे पूरा करने के लिए मुद्रा शक्ति बढ़ाई गई परन्तु उत्पादन न बढ़ाया जा सका।

युद्ध के बाद माल का उत्पादन भी कम होता गया। 'ईस्टर्न एकौनोमिस्ट' द्वारा तैयार किए गए उत्पादन के श्रद्धों से पता चलता है कि १६४३-४४ में श्रीद्योगिक उत्पादन के श्रंक १२६ ⊏ ये जो १६४६-४७ में १०५ हो गए। श्रक्ष उत्पादन का तो श्रीर भी बुरा हाल रहा। १६३६-३७ व १६३७-३८ में श्रम उत्पादन के श्रीसत श्रंक १०० ये जो १६४५-४६ में घटकर ६४ में श्रा गए

तथा १९४६-४७ में ६६ ऋौर १९४७-४⊏ में ६७ हो गए । इस प्रकार उत्पादन की कमी होने से बाजार में माल की कमी रही श्रीर माय चढते रह । श्रीद्योगिक उत्पादन गिरने के कारण ये ये—सरकार द्वारा उद्योगो के राष्ट्रीयकरण का विचार, कच्चे माल की कमी. मजद्रों की इडताल, मशीनों की लराबी, भारी-भारी टैक्स तथा ऊँची-ऊँची मजदूरी का भुगतान, ग्रादि, न्रादि । १६४६ मे उद्योगो ने श्रम-विवादों के कारण १,२०,००,००० पुरुप दिन खोये श्रीर १६४७ में १,७०,००,००० पुरुप-दिन खोए। इस प्रकार उत्पादन तो कम रहा ही परन्तु वितरण की दुर्व्यस्था के कारण भी मॅइगी बनी रही। लोगों ने माल छिपा छिपा कर इकटा किया । सरकार ने संग्रह-विरोधी कानून भी वनाए परन्तु कोई फल न निकला । युद्ध के पश्चात् महात्मा गाँधी ने कण्ट्रोल हटाने का श्रान्दोलन उटाया । ऋत्र-नीति निर्धारण-समिति ने भी वर्ण्ट्रोल हटा लेने की सिफारिश की । तदनुसार सरकार ने दिसम्बर १९४७ में कएट्रे ल तोड़ दिए । कएट्रोल हटाते ही वस्तुत्रों के भाव ग्राकाश में चढ़ने लगे ग्रीर जनता को श्रीर भी •ग्राधिक कठिनाई रही । श्रवत्वर १६४८ में कएट्रोल किर लगा दिए गए परन्तु मूल्य ज्यों की त्यों रहे। यदि सच पूछा जाय तो श्रन्न की विकट समस्या ने मूल्यों के बढ़ने में काफी सहायता की। देश के विभाजन से तो स्थिति श्रीर भी श्रधिक गम्भीर हो गई।

व्यापार-चक्र के सिद्धान्तों के श्रनुसार १६४६ के पश्चात् मूल्य स्तर गिरने का श्रनुमान लगाया जाता था श्रीर श्राशा की जानी थी कि इस वर्ष के पश्चात् तो श्रवश्य ही मंदी होगी परन्तु इसी बीच में श्रन्तर्राष्ट्रीय च्रेत्र में एक नई हलच । पैदा हो गई जिसने मूल्यों के बढ़ने में काफी योग दिया। पूर्व में कोरिया का युद्ध श्रारम्भ होते ही माल के भाव श्रीर श्रिष्ठक चढ़ने लगे। देश भर में एक प्रकार का श्रातंक छा गया। श्रमरीका तथा इगलैंग्ड युद्ध के लिए पुन:शस्त्रोक्तरण के काम में जुटने लगे। श्रमरीका तथा श्रन्य यूरोपीय देशों में माल-सग्रह करने को योजनाएँ बन गईं। ये देश लड़ाई वा श्रनुमान लगाकर कच्चा माल इकटा करने लगे जिससे हमारे देश में इनकी माँग बढ़ गई श्रोर माल के भाव श्रिष्ठक कॅचे होने लगे। राये के श्रवमूल्यन का भी मूल्य-वृद्धिः,पर कुछ श्रनुवृत्ल प्रभाव ही पढा।

की युद्ध से विगड़े हुए देशों को ग्रावश्यकता है। ये वस्तुएँ दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों के अनुसार अन्य देश अपने देश का सामान श्रमेरिका को निर्यात करें श्रीर उसके बदले में श्रमेरिका से सामग्री खरीटे या त्र्यमेरिका को उसके माल का भुगतान डालर चुका कर किया जाय। यह भी हो सकता है कि श्रमेरिका इन देशों को उधार माल वेच दे। ग्रन्य देशों में श्रमीरका को निर्यात की जाने वाली कोई वस्तुऍ न ते थी त्रौर न त्रावश्यक मात्रा में स्त्राज ही उपलब्ध हैं क्योंकि श्रमेरिका स्वय समर्थ देश रहा है; त्रावश्यकता की सभी वस्तुऍ वहाँ के लोगों को प्राप्त हैं। यदि अन्य देशों में अमेरिका की आवश्यकता की वस्तुएँ हैं भी तो उनके भाव बहुत ऊँचे रहे हैं। श्रन्य देशों के पास श्रमेरिका को भुगतान करने के लिए सोना या डॉलर भी नहीं रहे जिनके बदले में वहाँ से माल खेरीद कर त्रार्थिक-विकास की योजनाश्रो को पूर्ण किया जाता। श्रमेरिका ने करोड़ों डॉलर कुछ देशों को उधार श्रीर भेट में दिए हैं कि जिससे किसी प्रकार डॉलर का म्राभाव टल जाय । मार्शल योजना च ट्रयू मेन की चतुर्मुखी योजना ' इस बात के प्रमाण हैं। परन्तु श्रमेरिका भी निरन्तर श्रनिश्चित श्रवधि के लिए माल उघार नहीं वेच सकता श्रौर न श्रसीमित मात्रा में मेट ही स्वीकृत कर सकता है। श्रीर यह भी निश्चित है कि यूरोप के श्रन्य देश तथा भारत भी श्रमेरिका से यंत्रादि, कुशल कारीगर तथा खाद्य-पदार्थ के विना श्रायात नहीं रह सकते । तो समस्या यह है कि श्रमेरिका से उक्त वस्तुऍ लाकर उसके बदले में भुगतान करने के लिए डॉलर कैसे प्राप्त किए जाएँ ? डॉलर का उपार्जन व्यय से कम होने के कारण बाहर के देश भ्रमेरिका के माल की ख़पत मे कमी करने के लिए विवश होते रहे हैं । प्रति वर्ष डॉलर-चेंत्र से होने वाले स्रायातों में कमी करने के सुफाव दिए जाते हैं श्रीर कमी होती भी रही है। इस विवशता के कारण श्रमेरिका के निर्यात मे कमी त्राती है जिससे वहाँ का उत्पादन कम करना पहता है। परि-णाम यह होता है कि अमेरिका के वे उद्योग-धंष, जो विदेशी माँग पर निभंर हैं, र्घ में पड जाते हैं श्रीर श्रन्त में वहाँ वेकारी की समस्या श्राने लगती है। फिर वह बाह्य-देशों से श्रोर भी कन वस्तुऍ ले सकता है। इसका परि़्णाम यह हुश्रा

है कि वाह्य-देशों की डॉलर-श्राय श्रौर भी श्रिष्ठक गिर जाने से संसार में डॉलर की कमी श्रिष्ठक होने लगी है। इस प्रकार डॉलर की समस्या केवल योरप या एशिया के देशों की ही समस्या नहीं है वरन् श्रमेरिका का भी प्रश्न है कि वहाँ बढ़ती हुई वेकारी श्रौर मन्दी को कैसे रोका जाय। मन्दी श्रौर वेकारी को टालने के लिए ही तो श्रमेरिका पिछले वर्षों में विपुल डॉलर-राशि वाह्य-देशों को श्रुग्ध के रूप में या मेट-स्वरूप देता रहा है। परन्तु यह कव तक चल सकता है। श्राखिर समस्या दोनों श्रोर की है, श्रमेरिका की भी श्रौर योरपीय तथा श्रन्य देशों की भी। श्रन्य देशों की समस्या डॉलर प्राप्त करके श्रमेरिका से माल मंगाने की है तथा श्रमेरिका की समस्या श्रपने निर्यात वहाकर उद्योगों की उत्पादन-शक्ति बनाए रखने की है।

यह समभाना भूल होगो कि डॉलर की समस्या केवल गत महायुद्ध की ही देन हैं। युद्ध से पहिलो भी १६३० के श्रास-पास स्टर्लिङ्ग श्रीर डॉलर के बीच विषमता थी। श्रॉकड़ों से ज्ञात होता है कि १६३० में इंग्लैंग्ड का वर्तमान त्टलिंड च्वेत्र के देशों के साथ १२ करोड़ पौरड का आधिक्य था और पांश्चमी गोलार्द्ध के देशों के साथ ११ करोड पीएड का ग्रमात्र था। ग्रन्य स्टर्लिंग-क्षेत्र के देशों का पश्चिमी गोलार्ड के साथ २ करोड पौएड का श्रमाव इस प्रकार इंगलैएड तथा स्टर्लिङ्ग-चेत्र के श्रन्य देशों का पश्चिमी गोलार्द्ध के देशों के साथ १३ करोड़ पौएड की कमी थी। स्टर्लिङ्ग-सेत्र मे प्राप्त सोना केवल ११ करोड़ ५० लाख पौएड का ही था । इस प्रकार १ करोड़ ५० लाख पौरह की डॉलर की कमी थी। लेकिन उस समय इंगलैंग्ड के पास एक सुविघा थी। इंगलैंग्ड के श्रमेरिका स्थित डॉलर-कोप श्रीर डॉलर-विनियोग (Dollar Investments) इतने श्रिषक ये कि तब स्टर्लिंग-चेत्र श्रपनी ढॉलर की कमी को इस विनियोगित पूँजी के लाभ से पूरा करता रहा। दूसरे, कुछ देशों की डॉलर की कमी श्रमेरिका की श्रोर से दिए गए ऋगो से कुछ वर्षों तक पूरी होती रही। अन्समात्, १६३० के वाद श्रमरीका की सरकार ने श्रीर वहाँ के पूँजीपतियों ने ऋग देना बन्द कर दिया। वह समय एक प्रकार से वाह्य-देशों के लिए डॉलर के भ्रकाल का था। इस ग्रुकाल में श्रिधिकांस देशों ने ग्रापने त्वर्ण कीप ग्रमरीका को वेच

डाले श्रीर श्रंत में संसार के सभी देशों को स्वर्ण-प्रमाण पद्धति का परिलाण करना पड़ा। द्वितीय युद्ध काल में इंगलिएड श्रीर दूसरे देशों ने श्रपनी डॉलर की कमी श्रपनी डॉलर-सम्पत्ति तथा स्वर्ण कोष वेचकर पूरी की श्रीर जब वह सम्पत्ति समाप्त हो गई तो श्रमरीका ने डॉलर की कमी पट्टे श्रीर उधार सम्बन्धी श्रण देकर पूरी की। सितम्बर १६४६ तक वाद्य देशों को दो सी श्रप्त रुपये से भी श्रिषक के डॉलर इस योजना के श्रन्तर्गत मिले। युद्ध समाम होते ही यह सहायता भी बन्द कर दो गई श्रीर ससार में डॉलर की कमी फिर सामने श्रा गई। युद्ध के पश्चात् श्रमरीका में श्रन्य देशों से श्रायात कम होता गया। संयुक्त राज्य के वाणिज्य विभाग द्वारा प्राप्त किए श्रॉकड़ों से शात होता है कि मार्च १६४६ में श्रमरिका का श्रायात ६३ करोड़ ४० लाख डॉलर के बराबर था जो श्रगले माह ही घटकर ५३ करोड़ ४० लाख डॉलर के वराबर हो गया। इसी प्रकार श्रगले महीनों में भी श्रमेरिका का श्रायात श्रीर कम होता गया। युद्ध के पश्चात् स्टर्लिइ-लेंत्र में डॉलर का श्रमाव इस प्रकार था:—

| वर्ष           |             |       |  |
|----------------|-------------|-------|--|
| १६४६           | डॉलर की कमी |       |  |
| १६४७           | २२६         | पौराड |  |
| •              | १०२४        | "     |  |
| १६४८           | ४२३         |       |  |
| ३० जून १६४६ तक | २३६         | "     |  |
|                | 146         | ,,    |  |

इस प्रकार साढ़े तीन वर्षों में कुल डॉलर की कमी १,६१,२०,००,००० पौएड के बरावर थी जिसमें से वेवल इंगलैएड के लेखे पर १,४६,८०,००,००० गौएड की डॉलर की कमी थी। उस समय इंगलैएड ने इस कमी को पूरा करने का प्रयास किया। ६३० लाख पौएड १६४८ तक अमेरिका से उधार खाते पर लेकर पूरे किए गए। केनेडा के उधार खाते पर इक्कलैएड ने २६१ लाख पौएड के डॉलर लिए। मार्शल योजना के अनुसार ३६५ लाख पौएड से इँगलएड ने डॉलर की कमी पूरी की। इंगलएड तथा भारत दोनों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोप से कमशः ७,५०,००,००० तथा २,५०,००,००० पौएड के बरावर डॉलरों का आहरण किया। दिल्पी अफ्रीका ने इँगलएड की ८,००,००,००० पौएड सोने में उधार दिया। २०,६०,००,००० पौएड की डॉलर की कमी को इंगर

लैएड ने ग्रपने सोने तथा डॉलर-कोपों में से पूर्ण किया ।

इगलैग्ड के ये स्वर्ण-कोप ३० जून १६४६ तक ४०,६०,००,००० पौएड के बरावर थे। उस समय इंगलैग्ड तथा स्टलिंग-चेत्र के भ्रन्य देशों का डलर-श्रमाय ६०,००,००,००० पौएड प्रतिवर्ष की दर के था। उस समय इस समस्या के कारण संसार दो भागों में बँटा हुआ था—(१) श्रमेरिका श्रौर डॉलर-प्रदेश, जैसे केनेडा, मेक्सिको, ब्राजील, क्यूचा, कोलम्बिया श्रादि जिनका श्रायात योरपीय-देशों से गिरता जा रहा था श्रौर जहाँ का श्रान्तरिक मूल्यस्तर श्रन्य देशों की श्रपेचा नीचा था। (२) ईँगलैग्ड तथा स्टलिंझ-प्रदेश के श्रन्य प्रदेश जैसे भारत, ब्रह्मा, श्रास्ट्रेलिया, दिल्लिण श्रमीका, मलाया, न्यूजी-लैग्ड श्रादि जहाँ मूल्य-स्तर श्रपेचाकृत कँचा था, जहाँ का श्रार्थिक कलेवर छिन्न-भिन्न था श्रौर जहाँ से श्रमेरिका तथा डॉलर प्रदेशीय श्रन्य देशों को माल निर्यात करने की श्रनिवार्य श्रावर्यकता थी। तो इस प्रकार डॉलर की समस्या ने संसार को दो ऐसे भागों में बाँट दिया जिनमें से एक भाग दूसरे पर श्राश्रित था परन्तु उस श्राश्रय को प्राप्त करने के लिए उसके पास डॉलर नहीं थे।

इस समस्या को सुलभाने के लिए १६४६ के ग्रन्त तक ग्रनेक देशों के वित्त-मन्त्री ग्रनेक बार लन्दन तथा ग्रन्य स्थानों पर मिले। विचार-विनिमय हुग्रा ग्रीर फिर इसके निम्न उपाय सोचे गए—

१. इंगलैएड तथा स्टर्लिङ्ग-त्तेत्र के श्रन्य देश श्रमरीका श्रीर डॉलर-प्रदेशों को निर्यात करके बदले में श्रायात करें । परन्तु, जैसा कि पहिले बताया जा चुका है, स्टलिंड्ग-त्तेत्र में मूल्यस्तर ऊँचे थे श्रीर श्रमरीका के मूल्यस्तर नीचे थे श्रतः स्टर्लिङ्ग-त्तेत्र से डॉलर-त्तेत्रीय देशों में निर्यात बढ़ाना सम्भव नहीं था ।

२. श्रमरीका इंगलैंग्ड तथा स्टर्लिङ्ग-प्रदेशीय श्रन्य देशों को डॉलर उघार दे श्रथवा माल श्रीर विशेषज्ञ भेजे । ऐसा किया भी गया । श्रमेरिका ने मार्शल योजना बना कर विपुल डॉलर-राशि योरपीय देशों को दी । इसके

<sup>ै</sup> कॉमर्स—ज़ुलाई ३०, १६४६ पृ. सं. १६०

श्रितिरिक्त श्रमेरिका ने इङ्गलेंग्ड को एक विशेष समभौते के श्रनुसारं ३७५ करोड डॉलर उधार दिए। श्रमरीका ने स्टलिंड्न-प्रदेशीय देशों में पूँजी विनियोग भी की। भेट भी दी गई तथा ऋग भी दिए गए। परन्तु ये उशय टीर्घकालीन श्रीर स्थायी नहीं हो सकते थे।

- ३ तीसरा सुभाव रक्ला गया कि इंगलैएड ग्रीर स्टर्लिझ प्रदेशीय देश, जहाँ मूल्यस्तर ऊँचे हैं, श्रयना उत्पादन कम करके मूल्यस्तर नीचे करें जिससे इन देशों का माल श्रमरीका तथा डॉलर-प्रदेशीय देशों में प्रतियोगिता के साथ वेचा जा सका।
- ४. ग्रन्तिम सुफाव यह रक्खा गया कि स्टर्लिङ्ग का ग्रवमूल्यन कर दिया जाय ग्रर्थात् स्टर्लिङ्ग का डॉलर-मूल्य कम कर दिया जाय जिससे ग्रव-मूल्यन करने वाले देशों का डॉलर-प्रदेशीय देशों में निर्यात बढ़े श्रीर इस प्रकार वे डॉलर कमा कर डालर की कमी को दूर कर सकें।

श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप के श्रिधिकारियों ने तथा संयुक्त-राष्ट्र श्रमरीका के वित्त-मंत्री श्री जॉन साइएडर ने इस बात पर जोर दिया कि स्टर्लिङ्ग का ' श्रवमूल्यन कर दिया जाय । श्री साइएडर ने वतलाया "कि यदि योरपीय देश श्रमरीका तथा पश्चिमी गोलाद्ध के श्रन्य देशों के साथ श्रपना भुगतान-संवुलन करना चाहते हैं तो उन्हें श्रपनी-श्रपनी मुटाश्रों की विनिमय-दरो में श्रावश्यक समायोजन कर लेना चाहिए"। उनका मत था कि यूरोप की मुद्राश्चों के भविष्य श्रानिश्चित होने के कारण श्रामितिका की पूँजी उन देशों में नहीं जा रही थी। ग्रतः उन देशों की विनिमय-दर्ग में समायोजन करने से समस्या हल हो सकती थी। श्री साइएडर या श्रन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा कोप के श्रिधिकारियों में से किसी ने भी किसी विशेष मुद्रा के अवमूल्यन की श्रोर संकेत नहीं किया था परन्तु उनका श्रर्थ विशेषतः स्टर्लिङ्ग से था। ग्रीर वही हुग्रा । इंगलैंग्ड, श्रमरीका श्रीर केनेडा के वित्त मंत्रियो की वाशिगटन मे एक कान्क्रेस हुई। इॅगलैंग्ड के वित्त मंत्री सर स्टेफर्ड किप्स ने इस कान्फ्रेस से लौटते-लौटते श्रव-मूल्यन की योजना स्वीकार कर ली श्रीर सितम्बर १६४६ में स्टर्लिङ्ग का डालर-मूल्य ३०.५% कम कर दिया गया। स्टर्लिङ्ग के साथ-साथ श्रन्य अनेक देशों व मारत ने भी अपनी अपनी मुद्र।ओं की।वे निमय-इरों में आवर्यक

फेर-बदल कर ली। [ ग्रवमृल्यन ना वर्णन श्रागे किया गया है ]। श्रवमृल्यन करने के बाद इंगलैंगड तथा भारत सहित ग्रन्य स्टलिंड्न-होत्रीय देशों के निर्यात बढे ग्रीर ग्रगले ही वर्ष इन्होंने डॉलर श्रीर सोना कमा-कमा कर श्रपने केन्द्रीय कोप भर पूर कर लिए। उघर कोरिया की लड़ाई छिड़ गई जिससे श्रनेक देश कच्चे माल की माँग करने लगे श्रीर श्रमरीका कच्चा माल सग्रह करके जुटाने मे लग गया । ग्रन्य देश भी श्रपनी पुनः शस्त्रीकरण योजनार्श्रों मे जट गए। इससे स्टर्लिझ-चेत्र के निर्यातो को ग्रौर भी ग्रधिक बढावा मिला। डॉलर की समस्या कुछ हल होती सी जान पड़ी। परन्तु १९५० के पश्चात् से स्थिति मे फिर परिवर्तन हुन्ना न्त्रौर डॉलर की कमी फिर झनुभव होने लगी। १६५१ के ग्रन्त तक तो स्मस्या फिर गम्भीर होती गई। स्टर्लिङ्ग-त्तेत्र के केन्द्रीय कोप में से डॉलर ग्रीर सोना घटता गया। इस समय भारत तथा ग्रन्य देशों के साथ डॉलर की समस्या इतनी कठिन नहीं थी जितनी इगलैंग्ड के साथ थी। परन्तु तो भी स्टर्लिझ-स्रेत्र व्यवस्था को वनाए रखने के लिए सभी सदस्य-देशों को एक बड़ा भारी खतरा सामने था। समस्या पर सोच-विचार वरने के लिए जनवरी १९५२ में कॉमनवेल्थ विच-मंत्रियों का एक स्मेनेलन इंगलैएड में बुलाया गया। इस सम्मेलन में डॉलर की समस्या पर सब श्रोर से विचार करके निर्णय किया कि स्टर्लिङ्ग-से त्र के वे देश, जिनमे डॉलर की समस्या बहुत जटिल बन चुकी है, डालर-प्रदेशीय देशों से श्रपने श्रपने श्रायात कम करें, श्रपने घरेल-खर्चे कम करें तथा श्रपने न्रान्तरिक-मृल्यस्तरो को नीचा गिराने के प्रयत्न करें। इन सुकावो को कार्या-न्वित करने के लिए सब सदस्य-देश सहमत हो गए। इंगलैएड की सरकार ने तो ग्रपने नए वजट मे श्रायात कम करने की विशेष व्यवस्था की है तथा त्रपने श्रान्तरिक खर्चें भी कम किए हैं । यदि यह योजना कार्यान्वित हो सकी तो डॉलर की समस्या सुलभ्त सकेगी। इस समय डॉलर का संकट इंगलैएड के सामने सबसे भारी है। इसलिए इगलैंगड को इसे दूर करने के लिए अपनी भुगनान-विषमता को दूर करना चाहिए।

# ३२---रुपये का अवमूल्यन

१८ सितम्बर १६४६ को इंगलैंग्ड के वित्त मंत्री सर स्टेफर्ड किप्स ने स्टर्लिंड्न के डॉलर-मूल्य मे ३०'५ प्रतिशत की कमी करने की घोषणा की। इस घोषणा के श्रनुसार इंगलैंगड का स्टर्लिझ, जो पहिले ४'०३ डॉलर के बराबर था, ग्रव २'८० डॉलर के बराबर रह गया। इंगलैंगड की सरकार की स्टर्लिङ का यह श्रवमूल्यन श्रपनी परिस्थिति से बाध्य होकर करना पड़ा । इसका सबसे वडा कारण था 'डॉलर की कमी'। इंगलैंग्ड जितना माल डॉलर-प्रदेश की निर्यात करता था उससे कहीं अधिक माल आयात करता था जिससे उसे भुगतान करने मे डॉलरो की त्रावश्यकता होती थी। घीरे-घीरे उसका डॉलर-कोष कम होता गया। सन् १६३८ में इगलैएड के श्रायात उसके निर्यात की श्रपेत्ता बहुत श्रधिक थे। इस कमी का भुगतान इंगलैंगड ने श्रपनी विदेशों में लगी हुई पूँजी के लाभ श्रीर जहाज़ी, बैकों तथा इन्शारेन्स कम्पनियो से होने वाली विदेशी श्राय से की। युद्धकालमे उसे श्रपनी बहुत सी विदेशी सम्पत्ति वेच देनी पड़ी | इस प्रकार विदेशी सम्पत्ति से होने वाली श्राय कम हो गई श्रीर श्रव श्रायात-निर्यात के श्रन्तर का भुगतान पहिले की तरह नहीं चुकाया जा सकता था । सितम्बर १६३६ से जून १६४५ के श्रन्त तक इंगलैएड ने लगभग ४] म्ररव डॉलर की म्रपनी विदेशी सम्पत्ति वेची स्रीर .उसके विदेशों से लिए हुए ऋगु मे ११ ६ श्ररंब डॉजर की वृद्धि हुई। इस काल में इंगलैएड के स्वर्ण . और डॉलर-कोप में लगभग ६१ करोड़ डॉलर की कमी हुई। सब मिलाकर युद्ध-काल में इॅगलैंग्ड की लगभग १७ श्ररव डॉलर या तो विदेशों से ऋण लेने पड़े या श्रपनी उन देशों में लगी हुई सम्पत्ति से हाथ घोना पड़ा। कुछ समय तक इंगलैंग्ड योरोपीय पुनस्त्यान योजना के श्रन्तर्गत दी हुई श्रमरीका की सहायता से श्रपने श्रायात-निर्यात के श्रन्तर का भुगतान करता रहा परन्तु यह सहायता स्थायी नहीं थी। विदेशों के भुगतान में संतुलन प्राप्त करने के लिए उसे या तो श्रपने श्रायात कम करने थे या श्रपने माल का निर्यात बढ़ाना

चाहिए था। श्रायात का अधिकांश भाग खाने-पीने की वस्तुश्रों श्रीर कच्चे माल का था जिनमें कमी करने से अकाल और वेकारी फैलने की आशंका हो सकती थी। फिर भी इॅगलैंग्ड की सरकार ने अमरीका व अन्य दुर्लम मुद्रा वाले देशों से १६४८ के श्रायात की श्रपेद्मा अगले वर्षों में २५ प्रतिशत कमी करने का निश्चय किया। परन्तु इससे भी डॉलर की समस्या इल नहीं हो सकती यी। सन् १६४८ में इँगलैएड के ग्रायात उसके निर्यात से ५५० करोड रुपये या ४० करोइ पौएड से भी श्रिधिक के थे। युद्ध के बाद इंगलैएड ने निरन्तर श्रपने निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न किया । परन्तु जैसे-जैसे इँगलैएड का उत्पादन बढता गया विदेशों में उसके माल की मॉग कम होती गई। इसका कारण यह था कि वहाँ का माल विदेशों में अधिक में हगा पड़ता था। डॉलर सेत्र में तो यह बात श्रीर भी श्रधिक लागू होतां थी। श्रतः मूल्य कम करने के दो उपाय हो सकते थे । या तो लागत-व्यय श्रीर मजुद्री घटा दी जाती जिससे माल के भाव नीचे हो जाते श्रीर या डॉलर-चेत्र में इँगलैएड के माल को सरता करने के लिए स्टर्लिझ की डॉलर दर में कमी कर दी जाती। पहला उपाय स्थायी रूप से श्रधिक उपयुक्त था पर इसको कार्यान्वित करना बढ़ा ही कठिन था। मजदूर श्रानी मजदरी कम करने के लिए तैयार नथे तथा लागत व्यय में किसी भी प्रकार कमी करना सम्मव नहीं था। दूसरा उपाय ही उपयुक्त समभा गया। इँगलैएड, ग्रमरीका श्रीर वेनेडा की एक कान्क्रेंस वाशिंगटन में बुलाई गई। इंगलैंग्ड ने यह मान लिया कि स्टलिंझ का डॉलर-मूल्य कम कर दिया जाय जिससे दोनो मुद्राएँ ग्रुपने स्तर-मूल्य पर श्रा जायं। साथ ही साथ श्रमरीका ने भी श्रपने श्रायात-करों में कभी करने का निश्चय किया जिससे विदेशों का माल ग्रमरीका में सस्ते मूल्यों पर श्राकर विकने लगे । इस निर्णय के श्रनुसार इँगलैएड ने स्टर्लिङ्ग का डॉलर-मूल्य ३०५% कम कर दिया। एक पौगड जो पहिले ४ डॉलर ३ सेएट के बराबर था श्रव केवल २ डॉलर ८० सेएट के बराबर ही रह गया। स्टर्लिङ्ग का श्रवमूल्यन इॅगलैएड के श्रपने स्वार्थ में था पर इसका सम्बन्ध ससार को डॉलर-समस्या से भी उतना ही निकट है जिसके बिना सल-भाये ससार भिन्न-भिन्न चेत्रों मे विभाजित होता जा रहा था।

स्टर्लिङ्ग का श्रवमूल्यन होते ही भारत सरकार ने भी रुपये के डॉलर-मूल्य

मे ३० ५ % की कमी कर दी। पहिले एक रुपया लगभग ३० सेएट के बराबर था परन्तु श्रवमूल्यन के बाद लगभग २१ सेन्ट के वरावर रह गया। एक डॉलर का मूल्य ३ रुपये ५ स्त्राने से बढ़कर लगभग ४ रुपये १२ स्त्राने हो गया। प्रत्यन रूप से इस परिवर्तन के यह अर्थ हैं कि हमारे देश में डॉलर-चेत्र से श्राने वाली यदि कोई वस्तु पहिले ३३२ रुपये में मिलती थी तो श्रव उसका मुल्य ४७६ रुपये हो गया श्रीर इसी श्रनुपात में हमारी वस्तुऍ श्रमरीका में सस्ती हो गई । इस प्रकार हमारे श्रायात मँहगे हो गए तथा हमारे निर्यात बढ़ने लगे। जनता के कुछ वर्गों ने सरकार की श्रवमूल्यन-नीति का विरोध किया श्रीर कहा कि रुपये की दर गिराने से हमारे निर्यात श्रवश्य बढ़ेंगे परन्तु डॉलर-चेत्र से होने वाले आयात में हगे हो जायेंगे। इससे देश को हानि रहेगी। श्रवमूल्यन के श्रालोचकों ने यह भी वताया कि देश को पूँ जीगत माल की कठिन श्रावश्यकता है श्रीर यह माल श्रमेरिका से मिल सकता है। श्रतः इस माल पर रुपये का अवमूल्यन करने से अधिक मूल्य चुकाना पहेगा। इसके श्रतिरिक्त यह भी श्रनुमान लगाया कि इंगलैएड में जमा हमारी स्टर्लिंग-राशि को डॉलरो में बदलवाने मे भी हमें हानि रहेगी। परन्तु उस समय परिस्थिति बिल्कुल भिन्न थी । भारत सरकार के सामने उस समय तीन उपाय थे :---

(१) राये का श्रवमूल्यन नहीं किया जाता श्रीर स्टलिंग का श्रवमूल्यन होने पर भी रुपये का डालर-मूल्य उतना हो रखा जाता जितना पहिले था। ऐसा करने से देश के सामने एक कठिन परिस्थिति श्रा जाती। भारत का निर्यात हॅगलैंग्ड तथा स्टलिंग चेत्र के देशों में महाँगा हो जाता श्रीर तव बिल्कुल बन्द हो जाता। भारत का ६० प्रति शत निर्यात स्टलिंग चेत्र में होता है। यदि रुपये का श्रवमूल्यन न किया जाता तो ये निर्यात बन्द हो जाते। श्रमरीका में तो हमारे माल की खपत पहिले ही कम थी स्टलिंग चेत्र में भी कच्चे माल की खपत कम हो जाती। सन् १९४८-४६ में श्रमरीका ने केवल ७० करोड रुपये का माल हमसे खरीदा जब कि इससे पहिले वर्ष में ८० करोड रुपये को वस्तुएँ खरीदी थी। रुपये का श्रवमूल्यन न करने का परिणाम यह होता कि हमारे निर्यात श्रीर भी कम हो जाते या हमे विदेशों में श्रपने देश की वस्तुएँ लगत से कम मूल्य पर नुकसान के साथ वेचनी पद्भती। इससे हमारे व्यापार

#### को वड़ा धका लगता।

- (२) दूसरा उपाय यह हो सकता था कि सरकार रुपये का स्टिलिंग-मूल्य कम करके रुपये की विनिमय-दर १ शि० ४ पें० बना देती। इसका यह परि-णाम होता कि देश में वस्तु छो के भाव छौर भी छाधिक वढ़ जाते। स्टिलिंग-चेत्र से छाने वाले माल के भाव भी वढ़ जाते छौर मूल्य-स्तर छागे चढ़ जाता। इससे जनता को वड़ी कठिनाई होती।
- (३) तीसरा उपाय यही था कि रुपये की स्टर्लिंग-दर उतनी ही रक्खी जाती श्रीर स्टर्लिंग के साथ-साथ रुपये का भी श्रव मृत्यन कर दिया जाता। सरकार ने ऐसा ही किया। रुपये का डालर-मृत्य ३० ५ प्रति शत कम कर दिया गया। संसार के कुछ श्रन्य देशों ने भी श्रपनी-श्रपनी मुद्रा का श्रवमृत्यन किया। केनेडा ने भी श्रपने डॉलर का मृत्य श्रमरीका के डॉलर में १० प्रतिशत कम कर दिया।

भारत सरकार को रुपये के श्रवमूल्यन की चाह न थी श्रीर न इँगलैएड या श्रमरीका ने ही सरकार को इसके लिए वाध्य किया था। यह तो भारत की अपनी ही ब्रावश्यकता थी। परिस्थितियों से विवश होकर सरकार को ऐसा करना पड़ा। युद्ध से पहले भारत श्रमरीका से इतना माल श्रायात नहीं वरता था जितना वह उसको निर्यात करता था । युद्ध-काल मे भी भारत ने श्रमरीका से व्यापार में इतना माल नहीं मेंगाया था जितना माल वहाँ भेजा गया था। स्टर्लिङ्ग-त्रेत्र के डॉलर-कोष में इमने लगभग इन छः सात वर्षों मे ६२ करोड़ रुपये के डॉलर जमा किये थे। परन्तु युद्ध के बाद हम स्रमरीका से बहुत श्रधिक मृत्य की वस्तुएँ मॅगाने लगे श्रीर हमारा निर्यात कम हो गया। १६४६ मे इस प्रकार हमें ५ करोड़ रुपये के डॉलरो की कमी पड़ी श्रीर सन् १६४७ में यह कमी ८६ करोड रुपये की थी। जुन १६४६ को समाप्त होने वाले वर्ष मे हमें ६३ करोड़ रुपये के डॉलर की कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए हम ने कुछ तो ब्रापनी स्टर्लिङ्ग पूँजी को डॉलरों मे परिवर्तित किया श्रीर जब इस प्रकार भी श्रावश्यक मात्रा में डॉलर प्राप्त न हो सके तो श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप से डॉलर खरीद कर कमी पूरी की गई। भ्रन्तर्राष्ट्रीय केंक से भी ३ ४ करोड़ डॉलर, १ करोड़ डॉलर तथा १ करोड़ ८५ लाख डॉलर के तीन ऋए लिए। इस प्रकार

डॉलर की कमी पूर्ण होती रही। परन्तु इससे डॉलर की संगर्स्या हल नहीं हो सकती थी। डॉलर की समस्या हल करने के लिये तो डॉलर कमाने की श्रावर्यकता थी। डॉलर तभी कमाये जा सकते थे जब कि डॉलर-चेंत्र में माल का निर्यात किया जाता। माल का निर्यात तभी हो सकता था जब कि उसके भाव कम किए जाते। माव कम करने के लिये लागत व्यय कम करने की श्रावर्यकता थी। परन्तु लागत-व्यय कम करना बहुत किटन था। इसलिए डॉलरचेंत्र के देशों के लिए माल का भाव कम करने को रुपये का डॉलर मूल्य कम करना पड़ा जिससे हमारा माल डॉलर चेंत्र में भी बिक सके श्रीर स्टिलिंझ-चेंत्र में भी खप सके। सरकार ने योजना बनाई कि रुपये के श्रवमूल्यन से श्रिषिक लाम उठाया जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने श्रवमूल्यन करने के पश्चात् एक श्राठ-सूत्री योजना बनाई। इसमें निम्न सुकाव दिए गए:—

- देश की वैदेशिक व्यापार-नीति ऐसे हो जिसमें विदेशी मुद्रात्रों की कम से कम ग्रावश्यकता पड़े ।
- २.. श्रमरीका तथा डॉलर-चेत्रीय श्रन्य देशो से कम से कम माल श्रायात किया जाय।
- देश मे साख-नियंत्रण करके वस्तुत्रों के मावो को नीचा रखने का प्रयत्न किया जाय । त्रावश्यकतानुसार इसके लिए सरकारी कानू न भी बनाए जाय ।
- ४. जो माल दुर्लभ-मुद्रा-च्लेत्रों में निर्यात किया जाय उस पर निर्यात-कर लगाकर श्राय बढ़ाई जाय।
- ५. उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न किए जायँ; लोगो को वचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय तथा देहातों में वैकिंग सुविधाएँ देकर लोगों को बचत करना सिखाया जाय।
- ६. जिन लोगो ने युद्धकाल में बड़े-बड़े लाभ कमाए भे परन्तु सरकारी टैक्स की चोरी की थी उनसे फैसला करके रुपया निकलवाया जाय जिससे उस रुपये को काम में लाकर उत्पादन बढ़ाया जाय।
  - ७. सरकारी खर्चे कम करं दिए जाए -- १६४६-५० में कम से कम ४०

करोड़ रुपये की बचत करने का सुभाव दिया गया श्रीर १६५०-५१ मे कम से कम ८० करोड़ की वचत की सिफारिश की गई। यह भी सुभाव दिया गया कि यदि श्रावश्यकता समभी जाय तो विकास की योजनाओं पर श्रिषक राशि व्यय करके उन्हें शीव पूरा किया जाय जिससे देश का उत्पादन बढ़ाने में योग मिले।

देश में वस्तुस्रों के भाव नीचे लाए जायँ। स्रन्न, पक्कामाल तथा श्रन्य स्रावश्यक वस्तुस्रों के भाव कम से कम १० प्रतिशत कम कर दिए जायँ।

इस प्रकार सरकार ने श्रवमूल्यन से लाभ उठाने के लिए सब प्रकार की रोक-थाम की। परन्तु श्रवमूल्यन से हमारे डॉलर-श्रायात मॅहगे श्रवश्य हो गए श्रोर बदले में हमें श्रधिक रुपया चुकाना पड़ा। हमारी स्टर्लिझ-पूँजी को भी डॉलरों में बदलवाने मे हमें हानि रही। श्रन्तर्राष्ट्रीय वैंक से लिए श्रुणों को चुकाने में भी हमें श्रधिक राशि चुकानी पड़ेगी श्रीर श्रायात मॅहगे होने के कारण हो सकता है कि हमारे मूल्य-स्तरो पर भी उसका प्रभाव पड़े। परन्तु श्रवम्ल्यन न करने से हमारी समस्याएँ श्रीर भी जटिल बन जातीं। हमारे निर्यात बिलकुल ठप्प हो जाते। हमारा माल न श्रमरीका को जाता, न डॉलर-च्रेत्र में बिकता श्रीर न स्टर्लिझ-च्रेत्र में खपता। इस प्रकार माल श्रायात करने के लिए न हमारे पास सोना होता श्रीर न डॉलर होते। हमारा वैदेशिक व्यापार एक प्रकार से समाप्त सा ही हो जाता, हमारे उद्योग बन्द हो जाते, वेकारी फैल जाती श्रीर व्यवसाय ठप्प हो जाते। इन कारणो से रुपये का श्रवमूल्यन करना श्रपने हित में सोचा गया।

भारत सरकार ने श्रपने रुपये का श्रवमूल्यन किया परन्तु पदीशी पाकिस्तान ने श्रपने रुपये का श्रवमूल्यन नहीं किया | पाकिस्तान के इस निश्चय के श्रनुसार वहाँ के रुपये की विनिमय-दर २१ ६ पें० प्रति रुपया हो गई । एक पौएड जो पहिले १३ रु० ५ श्रा॰ ४ पाई के बराबर था श्रव घटकर ६ २६ पाकिस्तानी रुपयों के बराबर हो गया । भारत के रुपये श्रीर पाक-रुपये में भी विषमता श्रा गई । भारत के १०० रुपये पाविस्तान के ६६ ५० रुपयों के वराबर हो गए या पाकिस्तान के १०० रुपये भारत के १४४ रुपयों के बराबर हो गए । पाकिस्तान को समक्ताया गया कि वह भी श्रपने रुपये का श्रवमूल्यन कर दे परन्तु पाकिस्तान ने श्रपने हित में यही उचित समक्तां कि पाक-रुपये का श्रवमूल्यन

न किया जाय । भारत सरकार ने पाकिस्तानी रुपये की नई विनिमय दर (१०० पाक-रुपये = १४४ भारत के रुपये ) को न माना । इसका परिणाम यह हुन्ना कि भारत ग्रीर पाकिस्तान का श्रापस का न्यापार विलक्कल वन्द सा हो गया। पाकिस्तान से भारत ग्राने वाला माल जैसे रुई, जूट, चमड़ा, चावल ग्राना वन्द हो गया तथा भारत से पाकिस्तान जाने वाला माल भी जैसे चीनी, कोयला, कपड़ा त्रादि जाना बन्द होगया। पाकिस्तान की ६० लाख जूट (पटसन) की गाँठों में से ५० लाख गाँठ भारत का मिलों में काम श्राती थी। इन सबका श्राना वन्द हो गया जिसमे कलकने की जूट-मिलो का उत्पादन भी बहुत कम हो गया। भारत से पाकिस्तान को कोयला जाना भी बन्द हो गया। विनिमय-दर की विषमता के कारण श्रापस का व्यापार वन्द हो जाने से दोनो ही पड़ौसियो को मुसीवत उठानी पड़ी। भारत का जुट-उद्योग तो एक प्रकार से ठप्प ही हो गया था।पाकिस्तान मे गेहूँ व चावल न ग्राने के कारण ग्रज्ञ-समस्या भी विकट होती गई। प्रयत्न किए गए कि किसी भी प्रकार दोनों देश सम्भौता करके न्रापस की विनिमय-दर की समस्या को सुलक्तावे परन्तु कोई समभौता न हो सका । श्रन्त मे इस मामले को श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कीप में लें जाया गया । श्रन्त-र्राष्ट्रीय-मुद्रा कोष के अधिकारियों ने इस प्रश्न पर विचार न किया । मुद्रा-कोष के वार्षिक सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार होना था परन्तु किसी भी प्रकार इस प्रश्न को तब टाल दिया गया। श्राश्चर्य की बात है कि वार्षिक सम्मेलन के प्रवान भारत के सर चिन्तामणि द्वारकादास देशमुख ये परन्तु फिर भी इस प्रश्न को सम्मेलन के कार्य-क्रम में सम्मिलित न किया जा सका श्रीर श्रानाकानी करके बात टाल दी गई। सितम्बर १६४६ से लेकर फर्वरी सन् १६५१ तक इसी प्रकार बात टलती रही । भारत-सरकार ने ऋव इस स्थिति को बढ़ाना ठीक न समभा। भारत को ग्रन्न, जूट व रुई की कठिन श्रावश्यकता थी। श्रतः २६ फर्वरी १६५१ को भारत सरकार ने कराची में पाकिस्तान से एक व्यापार-समभौता किया जिसके श्रन्तर्गत भारत ने कोयला, लोहा, सीमेंट श्रादि मेजना तय किया तथा पाकिस्तान ने मारत को चावल, गेहूँ, पटसन, रुई तथा चमड़ा श्रादि मेजना स्वीकार कर लिया। भारत सरकार को पाकिस्तान की विनिमय-दर ( १०० पाक-रुपये = १४४ भारतीय रुपये ) माननी पड़ी । समभीता ३०

ज्त १६५२ तक के लिए किया गया । २६ फर्वरी १६४१ को रिजर्व वेंक श्रॉफ इण्डिया ने एक विश्वति निकाल कर पाकिस्तानी रुपये की विनिमय दर को मान लिया ।

२६ फर्वरी १६४१ से रिजर्व वक ने श्रपने वम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास तथा कानपुर के कार्यालयो पर भारतीय रुपये के बदले मे पाकिस्तानी रुपये का खरीदना-वेचना श्रारम्भ कर दिया। श्रव रिजर्व बैंक श्रिधकृत लोगो ( Authorized Persons ) को १०० भारतीय रुपयों के बदले पाकिस्तान के ६९ रु० ६ ग्रा० ६ पाई वेचने लगा तथा उन लोगों से १०० भारतीय रुपयो के बदले में पाकिस्तान के ६६ रु० ८ श्रा० ३ पाई खरीदने लगा । इसी प्रकार २७ फर्वरी १९५१ से स्टेट वेंक श्रॉफ पाकिस्तान श्रपने कराची, लाहीर, ढाका श्रीर चिटगाँव के कार्यालयों पर १०० पाकिस्तानी रुपयों के बदले में भारत के १४४ रु० ६ पाई खरीदने लगा तथा १४३ रु० १३ ग्रा० ३ पाई वेचने लगा। दोनों पड़ौसयो ने एक दूसरे की विनिमय-दर मान ली श्रौर श्रापस का व्यापा-रिक लेन-देन फिर त्रारम्भ हो नया। भारत को सितम्बर १६४६ से फर्वरी १६५१ तक पाकिस्तान से च्यापार वन्द होने के कारण वहुत हानि उठानी पर्डी । श्रन्न श्राना वन्द हो गया, रूई न मिलने के कारण कपड़े की वर्ड मिले वन्द करनी पर्डी तथा पटसन न मिलने के कारण पटसन का पछा माल न बनाया जा सका जिससे उसे निर्यात करके डॉलर कमाए जाते। भारत सरकार को श्राखिर श्रवमूल्यन की तिथि से ठीक १७ महीने के पश्चात् पाकिस्तानी रुपये की दर को मानना ही पड़ा। जैसे ही भारत ने पाकिस्तान की दर को स्वीकार किया ब्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष ने भी तुरन्त ही पाकिस्तान के रुपये की दर को सान लिया और मान्यता दे दी। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि १७ महीने तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कीप ने पाकिस्तान रुपये की विनिमय दर के विषय में कोई निर्णय नहीं किया यहाँ तक कि कोष के वार्षिक सम्मेलन में भारत के बार-बार कहने पर भी इस विपय को सम्मेलन के कार्य कम में सम्मिलित तक नहीं किया । परन्तु जैसे ही भारत ने पाक रुपये की दर मानी, कोव ने भी उसका निग्य करके उसी दर को मान्यता दे दी।

कुछ भी हो, भारत सरकार ने श्रपने देश के व्यापारिक हितों को सामने रखकर ही रुपये का श्रवमूल्यन किया था-उस पर न किसी का दवाव था श्रोर न किसी की जबरदस्ती थी। श्रपने ही हितों की रत्ता में हमने पाकिस्तान की दर स्वीकार की। परन्तु श्रव हम पाकिस्तान की रुई, श्रव या पटसन पर ही निर्भर नहीं रहे। श्रवमूल्यन के पश्चात् तो हमने काफी प्रगति की है जिसका वर्णन श्रगते निवन्थ में किया गया है।

## ३३—अवमूल्यन की प्रतिक्रियाएँ

श्रवमूल्यन के द्वारा, निस्सन्देह श्रमरीका, इंगलैएड श्रीर भारत को भी श्रभीष्ट फल मिला। श्रमरीका के व्यापार एवं उद्योगो को गति मिली जिससे योरंप श्रीर एशिया के श्रन्य देशों को भी श्रमरीका में कच्चा माल निर्यात करने का श्रवसर मिला। श्रवमूल्यन के पश्चात् ६ महीनो मे ही इॅगलैएड के स्वर्ण एवं डॉलर-कोष मे लगमग ४५ प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई। १६४६ के ग्रन्त मे इॅगलैंगड का यह कोप १,६८,८०,००,००० डॉलर के समान था जो १६५० के मध्य तक २,४२,२०,००,००० डालर हो गया तथा १६५० के श्रन्त मे ३० करोड डॉलर से भी अधिक हो गया । इस प्रकार एक तरह से स्टर्लिङ्ग का श्रवमूल्यन सफल रहा। इँगलैंगड की डॉलर की भृख शान्त होने लगी तथा भुगतान-संतुलन का श्रसामंजस्य भी मिट गया । र्रपये का श्रवमूल्यन करने से भारत की स्राशा भी पूर्ण हुई । भारत के निर्यात बढ़ने लगे। श्रवमूल्यन से पहिले १९४६ में भारत से डॉलर-प्रदेश को ५ ६२ करोड़ रुपये का माल मेला था जनकि वहाँ से १३'⊏६ करोड़ \_रुपये का माल मॅगाया था। परन्तु श्रव-मूल्यन के पश्चात् निर्यात बढ़े श्रौर श्रायात कम हो गए जिनसे मार्च १६५१ तक कुल २५ करोड़ रुपये के मूल्य के डॉलर भारत ने कमाए। यह ठीक है कि श्रवमूल्यन के कारण भारत के ख्रायात मॅहगे हो गए ख्रीर यह भी ठीक है कि पाकिस्तान की हटधर्मां के कारण हमे काफी श्रमुविधाएँ रही परन्तु तो भी हमारे निर्यात व्यापार में काफी बढ़ोत्तरी हुई।

सूती कपड़ा, मसाले; तमाख़ू, माइका (Mica), मैंगनीज, ऊन तथा चमड़े का निर्यात बहुत बढ़ा। अवमूल्यन से पहिले अस्टूबर १६४८ से अगस्त १६४६ तक लगभग ४ करोड़ रुपये का सूती कपड़ा निर्यात किया गया था परन्तु अव-मूल्यन के बाद अगस्त १६५० तक लगभग १८ करोड़ रुपये का कपड़ा निर्यात किया गया। जितने मसाले अगस्त १६४६ को समाप्त होने वाले वर्प में निर्या किए गए ये उसके ठीक दुगुनी राशि के मसाले अवसूल्यन के बाद न

१६५० तक निर्यात किए गए । यही बात माइका (Mica) के साथ रही।

प्रगस्त १६४६ को समाप्त होने वाने वर्ण में लगभग ४ दें करोड़ रुपये का

माइका निर्यात किया गया था परन्तु अवमूल्यन के बाद अगस्त १६५० तक
लगभग ६ करोड़ रुपये का माइका (भुडभुइ) निर्यात किया गया। मेंगनीज,
ऊन तथा चमड़े का निर्यात भी अवमूल्यन के पश्चात् बहुत हुआ। १६५० मे

तो भारत के वैदेशिक व्यापार की स्थिति बहुत अञ्छी रही। निम्न तालिका
से यह बात रुपष्ट होती है:—

| 110 (1 - 2) | [करोड़ रुप                | r       |               |
|-------------|---------------------------|---------|---------------|
|             | 3831                      | ०५३१    |               |
| निर्यात     | 886.56                    | 486.88  | + 500         |
| ग्रायात     | ६२=:=२                    | 888,88  | —१ <b>३</b> ४ |
| शेष         | <i>- १</i> ⊏७ <i>'</i> ४१ | + ४६*६४ |               |

१६४६ मे भारत के वैदेशिक व्यापार मे १८७ ५१ करोड़ रुपये की कमी थी अर्थात् जितना माल निर्यात किया गया था उससे १८७ ५१ करोड़ रुपये का माल अधिक आयात किया गया। यह कमी १६५० में दूर हो गई। १६४६ के निर्यात की अपेता १६५० में १०० करोड़ रुपये के निर्यात अधिक हुए। १६५० में भारत का व्यापार-संतुलन (Balance of Trade) लगभग ४७ करोड रुपये से भारत के पत्त में रहा। इसके अर्थ यह है कि अवमूल्यन के बाद १६५० में १८७ करोड़ की व्यापार की कमी पूरी हो गई और ४७ करोड रुपये का आधिक्य (Surplus) और कमा लिया गया। इस आधिक्य के कमाने में एक बात अवस्य हुई और वह यह कि १६५० में १६४६ की अपेता १३४ करोड रुपये के आयात कम हो गए। यह तो होना हो या क्योंक अवमूल्यन का उद्देश्य निर्यात बढ़ाना और आयात कम करना था। इस बात में अवमूल्यन सफत रहा। इतना ही नहीं, भारत का निर्यात सुलम और दुर्लभ दोनों

### ही मुद्रा-चेत्रों में बढ़ा —

### [करोड नपयों में ]

|                |                 |              | J                 |         |  |  |  |
|----------------|-----------------|--------------|-------------------|---------|--|--|--|
|                | · दुर्लभ        | मुद्रा-चेत्र | सुलभ मृद्रा-चेत्र |         |  |  |  |
|                | 3839            | १६५०         | <b>१६४</b> ६      | १६५०    |  |  |  |
| निर्यात ,      | १२० ६४          | १८० ७६       | ३१८ १७            | 3,6008  |  |  |  |
| <b>भ्रायात</b> | १७२.००          | 138.40       | ४४५.७=            | ₹₹=*ह१  |  |  |  |
| शेप            | - <b>१</b> १`३६ | + १६-६६      | -850.28           | + 38.68 |  |  |  |

ऊपर दिए गए ब्रॉकडों से ज्ञात होता है कि ब्रवमूल्यन के परचात् १६५० में भारत के निर्यात सुलम सुद्रा-चेत्र वाले देशों में बहुत बढ़े। १६ ४६ में इन देशों के साथ भारत के बैढेशिक ब्यापार में लगभग १२८ करोड़ उनये की कमी थी। ब्रवमूल्यन के बाद १६५० में यह कमी पूरी हो गई ब्रीर लगभग ३१ वरोड़ क्पये का ब्राधिक्य रहा। इसी प्रकार दुलम सुद्रा चेत्र वाले देशों में भी भारत का निर्यात १६४६ की ब्रिपेचा १६५० में लगभग ३० करोड़ रुपये से ब्रिधिक बढ़ा ब्रीर कुल मिला कर इन देशों के साथ भारत के ब्यापार में लगभग १७ करोड़ रुपये की बचत हुई। १६५० में ब्रमरीका की ब्रपेचा इंगलैंग्ड में ब्रिधक माल निर्यात किया—

[करोड़ रुपयो में ]

|           | ग्रम   | रीका    | इंगलैंग्ड |        |  |  |
|-----------|--------|---------|-----------|--------|--|--|
|           | \$83\$ | १६५०    | 3838      | १६५०   |  |  |
| निर्यात   | ७१.४८  | 608.85  | ११४'4४    | १२२'०१ |  |  |
| त्र्यायात | १०२°⊏१ | 0 5 3 3 | १७३"ऽ५    | ११७.३५ |  |  |
| शेष       | -३१.५३ | + २.१५  | -५=:२१    | + ४'७६ |  |  |

इन त्राकडों में ज्ञात होता है कि भारत का निर्यात श्रमरीका की श्रपेज्ञा इंगलैंगड में श्रधिक हुश्रा। परन्तु श्रमरीका में भी भारत का निर्यात १६४६ की श्रपेक्षा १६५० में लगभग ३० करोड रुपये श्रिधिक हुश्रा। १६५० में गत वर्षों की कमी पूरी हो गई श्रीर २ करोड रुपये की बचत रही।

इस प्रकार श्रवमूल्यन के पश्चात् भारत के निर्यात व्यापार मे बृद्धि हुई। पौरह भी मिले त्रीर डॉलर की समस्या तब उतनी भीवरा न रही जितनी सितम्बर १९४९ से पहिले थो। परन्तु एक बात ऐसी हुई जिसके लिए भारत सरकार को छौर भारतीय जनता को विचार करना छावश्यक है। बात यह हुई कि हमारे श्रायात में हगे हो गए श्रीर कम मी हुए। श्रन्न की समत्या को हत करने के निए स्रमरीका तथा डॉनर-प्रदेश के स्त्रन्य देशों से स्त्रीर पाकि-स्तान से आयात किया हुआ अन्न हमें महगा पड़ने लगा । दूसरे, हमारे औद्यो-गिक विकास के लिए तथा विकास-योजनायों के लिए पूँजी गत माल के ब्रायात में भो हमें नुक्रमान रहने लगा। अग्रमुल्यन के कारण हो भारत और पाकिस्तान के रुपयों में विषमता पैदा हो गई जिसमें भारत श्रीर पाकिस्तान का ऋषित में लेन-देन बन्द हो गया। भारत श्रीर पाकिस्तान का स्वतन्त्र व्यापार बन्द होने से भारत को हानि उठानी पड़ी। पाकिस्तान से ब्राने वाला स्रत्न, कपास, पटसन तथा दूमरा मात्त ग्राना बन्द हो गया । श्रन्न का श्रायात बन्द होने से देश में अन्न की समस्या विकट होती गई। कपास तथा पटसन न स्नाने से क्पड़े त्रौर जुट़ को मिलों को भारो नुकसान रहा । कहीं-कहीं तो कपड़े स्रौर जुट की मिलें बन्द करनी पद्दी।

यद्यपि श्रवमूल्यन के पश्चात् हमारे निर्यात बढ़े श्रीर इस प्रकार हमारे सुगतान-संतुजन (Balance of Payments) की विपमता दूर हो गई परन्तु देश के मूल्य-स्तर में कोई सुधार नहीं हुशा। निरसन्देह, श्रवमूल्यन करते ही सरकार ने श्रव्य, सून, कमड़े तथा इत्यात के मूल्य गिराने की भरसक कोशिश क श्रीर इसमें कुछ सकलता भो मिली। सामान्य मूल्याङ्क मे ३% की कमी हो गई श्रीर मूल्यांक ३८९१३ हो गए। परन्तु मूल्य-स्तर फिर बढ़ने लगे श्रीर जून १९५० तक मूल्यांक ३६९१६ हो गए। तब से बराबर मूल्य-स्तर बढ़ने के बर्ग इसे हो गई। निर्धों में बाढ श्रा जाने के काग्या. कहीं वर्षा न होने के

फारण तथा भूचाल के कारण श्रन्न की समस्या श्रीर विकट हो गई जिससे भ्रत्न के मूल्य बहुत ऊँचे चढ गए। जहाँ तक कपास श्रीर जूट (पटसन) का प्रश्न है ये दोनों वस्तुएँ पाक-रुपये का श्रवमूल्यन न होने के कारण दुर्लभ हो गईं। स्रायात मॅहगे हो गए स्त्रीर पहिले की स्रपेत्ता कम भी हुए। स्त्रायात कम होने के कारण वस्तुत्रों की कमी हो गई जिससे उनका मुल्ट-स्तर स्त्रीर भी चढ़ गया । कोरिया के युद्ध ने, यारुप मे पुनः शस्त्रीकरण को योजना ने तथा श्रमरीका की कच्चे माल को स्म्रह करके रखने की नीति ने परिस्थिति श्रीर भी गम्भीर बना दी। इन सब कारणों से मृल्यों में श्रीर भी बढ़ोत्तरी होने लगी । श्रवहूबर १९५० मे तो मूल्याक ४१३ ५ हो गया । इस प्रकार श्रवम्ल्यन के पश्चात् वस्तुत्रों के भाव चढ़ते ही गए श्रौर सरकार प्रयत्न करने पर भी इनको वश में न कर सकी। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इसके द्वारा भारत के निर्यात च्यापार मे श्राशातीत चृढि हुई । परन्तु विछले चुछ मधीनो से निर्यात में फिर कमी दिखलाई द रही है। कुछ लोगों का तर्क है कि भारत के निर्यात बढ़ने का कारण क्षये का श्रवमूल्यन नहीं वरन् कोरिया का युद्ध था, श्रमरीका तथा योख्प की पुनः शस्त्रीकरण की नीति थी श्रीर श्रमरीका का कचा माल संग्रह करने की योजना थी। यह ठीक है कि इन कारणों से भी भारत के निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन मिला परन्तु निर्यात बढ़ने के केवल ये ही कारण नहीं रहे। किसी भी एक काम्ण-विशेष को उठाकर यह कहना कि इसकी वजह से निर्यात बढ़े, ठीक नहीं जान पड़ता। हम निसी भी एक कारण को निर्यात-वृद्धि का श्रेय नहीं दे सकते (We cannot isolate the cause of Exports )। वास्तव में निर्यात तो श्रवम्ल्यन के कारए। तथा श्रन्य उक्त कारणों के योग से बढ़े। श्रवमूल्यन की वास्तविकता को पहिचानने के लिए तो हमें पच्चपात रहित बनना पड़ेगा। भुगतान-सतुलन की विपमता दूर करने में, निर्यात बढ़ाने में तथा स्वर्ण श्रीर डॉलर-कोप बढ़ाने में अवमूल्यन का जो हाथ रहा वह छिपाया नहीं जा सकता। यदि देखा जाय तो श्रवमूल्यन एक ऐसा कृत्रिम साधन मात्र है जिसके द्वारा देश का माल विदेशा में सस्ता वेचा जा सकता है । श्रार्थिक संकट का वास्तविक उपाय तो उत्पादन चढाना है श्रीर उत्पादन भी ऐसा जिसमें लागत-व्यय कम हो। उत्पादन वटाकर ही श्रवमूल्यन से सब्चे लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। श्राज इंगलैएड श्रीर न्टर्लिंड चेत्र में डॉलर का श्रभाव जो फिर उठ खड़ा हुश्रा है उसका कारण यही है कि इन देशों में उत्पादन वृद्धि में श्राशानीत प्रगति न हुई। श्रव कुछ लोग रुपये के पुनमू ल्यन के विषय में कानाफुसी करने लगे हैं। इस सम्बन्ध में हम श्रागे देखेंगे कि क्या यह उपाय सार्थक हो सकता है?

## ३४--रुपये के पुनर्मृल्यन का प्रश्न

भारतीय रुपये के श्रवमूल्यन करने की घोषणा के लगभग एक वर्ष पश्चात से ही देश के अर्थशास्त्रियों की जिह्ना पर 'पुनर्मू ल्यन' शब्ट भी प्रयोग में स्त्राने लगा। देश के शिथिल श्रार्थिक जीवन में विभिन्न मतों की पृष्टि करने के लिए 'पुनर्मू ल्यन' शब्द इतना पनपा कि स्राज सरकार व जनता, उत्पादक व उपमोक्ता, व्यवसायी व उद्योगपति, ऋथंशास्त्र के प्रगतिशील व रूढ़िवादी विद्वानों श्रादि के लिए यह एक विवादग्रस्त व जटिल प्रश्न बन कर खड़ा है। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी करवट लेने लगी हैं कि इस विपय से सम्बन्धित कुछ चोटी के विचारनों का ऐसा मत हो चला है कि 'भारतीय रुपये का श्रविलम्ब पुनमू त्यन हे ना चाहिए'। श्राज करे हो रुपये के श्रत्यन्त मॅहगे श्रन्न, रुई व पटसन के श्रायात गूँज-गूँज कर यह कर रहे हैं कि रुपये का पुनर्मू ल्यन देश को करोड़ो रुपये की सम्भव र्जात से बचा देगा। पाक रुपये की विनिमय दर को देश विदेशों से दी गई मान्यता भी त्राज उपरोक्त मत का समर्थन कर रही है। किन्तु यह सब तस्वीर का एक पृष्ठ है। पुनर्नु ल्यन का विरोधी दल भी आज अपनी दलीलों से यह सिद्ध कर रहा है कि आये दिन देश की मद्रा के साथ मनचाही विनिमय-दर बॉध कर हम अपनी मुद्रा के साथ 'वन्दर नीति' वरत कर संसार के सामने अपनी श्रद्रदिशता का परिचय नहीं देना चाहते। देश का राजनैतिक ढाँचा त्रार्थिक जीवन की स्थिरता एव स्थायत्व पर त्राज भूनकाल से भी श्रिधिक ज़ार दे रहा है। पुनर्मू ल्यन के विरोधियों का मत है कि पुनर्म ल्यन से सम्भव है हमें सस्ते श्रायात मिलने लगें पर यह सब कतिपय वस्तुश्रों पर केवल श्रल्पवाल्-किंगलए ही लागू होगा । इसलिए वैदेशिक व्यापार के कुछ पहलुत्रां के लिए अस्थायी लाभ पाने की भावना से प्रेरित होकर रुपये का पुनम् ल्यन करना देश के हित में नहीं कहा जा सकता।

इस विवादग्रस्त प्रश्न को निर्विवाद बनाने के लिए कुछ सम्बन्धित व स्रावश्यक पहलुओं पर विचार करना स्रावश्यक है। पुनमू ल्यन की विभिन्न सीढ़ियाँ — पुनमू ल्यन के परिणामों को तटस्थतापूर्वक तब तक नहीं समभा जा सकता जब तक कि यह न जाना जाय कि श्राखिर पुनमू ल्यन किस दिशा में, किस मात्रा तक व विसके साथ रहकर करना है। इस श्रोर ये सम्भावनाएँ हो सकती हैं:—

- १. स्टर्लिङ्ग-चोत्र के देशो, विशेषकर इँगलैएड के पौरड के साथ साथ ही भारतीय रुपये का पुनर्मू ल्यन।
- २. स्टर्लिंग-होत्र के देश श्रपनी-श्रपनी मुद्राश्रों का पुनर्मू त्यन चाहे वरें या न करें परन्तु भारतीय रुपये का श्रविलम्ब पुनर्मू ल्यन।
- ३. क्या भारतीय रुपये का पुनर्म ल्यन उस मात्रा तक किया जाय (३०:५%) कि भारतीय रुपये की विनिमय दर श्रवमूल्यन से पूर्ववत्-सी हो जाय ?
- ४. क्या भारतीय रुपये का पुनर्मू ल्यन श्रवमूल्यन की हुई दर से श्रिषिक या समदर पर किया जाय श्रर्थात् ३० ५% से कम या श्रिधिक किया जाय ?

यदि पुनर् ल्यन के पत्त की दलीलों के श्रनुसार श्राज भारतीय रुपये के ' डॉलर मूल्य में परिवर्तन कर दिया जाय तो उसका प्रभाव देश के समस्त श्रार्थिक शरीर पर पड़ेगा। देश का वैदेशिक व्यापार, भारत-पाक सम्बन्ध, राष्ट्रीय सम्मान श्रादि विषय भी श्रपनी गम्भीरता लिये खड़े हैं।

### (क) देश का वैदेशिक व्यापार

श्रायात—सन् १६५० में भारतवर्ष के कुल श्रायात ५४२ करोड़ रुपये के थे। इस वर्ष श्रन श्रायात की विशेष योजना के कारण सन् १६५२ में श्रायात की मात्रा लगभग ६०० से ६५० करोड़ रुपये की होगी, ऐसी संभावना है। यदि भारतीय रुपये का संसार की मुद्राश्रों के विपरीत पुनर्भू लयन कर दिया जाय तो ऐसी दशा में भारतवर्ष को लगभग १८३ करोड़ रुपये का लाम हो , सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें निश्चित मात्रा के श्रायातों के लिये १८३ करोड़ रुपये कम देने पड़ेंगे। इस धन राशि का प्रभाव हमारे वैदेशिक विनिमय कोष (Foreign Exchange Fund) पर भी बड़ा स्वारध्यप्रद होगा श्रीर उपरोक्त कम दिये जाने वाले करोड़ो रुपये का भार इस नहीं भेलना

पड़ेगा। सस्ते आयात मे देश की आर्थिक दशा कुछ उन्नत हो सकेंगी क्योंकि सस्ते आयात का अर्थ रहन-सहन के मूल्य मे कमी होना है जिसकी कि आज भारतवर्प में अल्यंत आवश्यकता है। हमारे यहाँ रहन-सहन का स्तर अन्य देशों की अपेचा नीचा होते हुए भी काफी मूल्यस्चक है जिसका कि विशेष कारण मंहगे आयात हैं। यदि पुनम् ल्यन से आयात खूब सस्ते हो जायं तो सचपुच देश के मन्यम वर्ग की दशा कुछ सन्तोषजनक हो सकती हैं।

निर्यात — जिस प्रकार पुनर्मू ल्यन से हमें आयात सस्ते पहते हें उसी प्रकार हमारे निर्यात भी पुनर्मू ल्यन के पश्चात् विदेशों को महने पहेंगे और हम उनसे आज की अपेन्ना उनकी मुद्रा में अधिक कीमत ले सकेंगे। अर्थ यह है कि हमारे निर्यात की वस्तुओं को जिनका कि उपभोग अमेरिका आदि देशों के लिए अनिवार्य-सा है या पुनः शस्त्रीकरण की योजना से हो गया है, अधिक हालर मिलेंगे। जूट का माल, मेंगनीज व चाय आदि कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं जिनका दुर्लभ मृद्रा वाले देशों को प्रति वर्ष हमारे यहाँ से आयात करना पडता है। मारतवर्ष को पटसन की चीजों में तो एक प्रकार का सर्वाधिकार सा प्रात है। पोंड-पावने वाले देशों को भी यदि उन्होंने पुनर्मू ल्यन नहीं किया हम महंगे निर्यात मेजकर काफी रुपया कमायेंगे। पटसन का माल, मुडसुइ, मेगनीज व चाय आदि कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं जो भारी-भारी मात्रा में दुर्लम-मुद्रा वाले देशों को हमारे यहाँ से निर्यात की जाती है। पुनर्मू ल्यन करने से इस निर्यात पर अधिक हॉलर कमाए जा सकेंगे। स्टर्लिंग-चेत्र वाले देशों को भी, यदि उन्होंने पुनर्मू ल्यन नहीं किया, तो हम महंगे निर्यात मेजकर काफी रुपया कमा सकेंगे। पुनर्मू ल्यन नहीं किया, तो हम महंगे निर्यात मेजकर काफी रुपया कमा सकेंगे।

#### (ख) भारत-पाक व्यापार

श्रवमूल्यन के पश्चात् हमें श्रपने पड़ौसी देश पाकिस्तान से व्यापार में कम लेना श्रीर श्रधिक देना पड़ा है। यदि हम पाकिस्तान के साथ व्यापारिक लेन-देन को श्रपने श्रनुक्ल बनाना चाहते हैं तो पुनमूल्यन इसमें खूब सहायक हो सकता है। हम पाकिस्तान से श्रधिकतर कच्चा जूट, रुई, खाल व चर्म श्रीर श्रम श्रादि मॅगाते हैं जिस पर हमें ४४ प्रति शत श्रधिक देना पड़ता है श्रयांत् पाकिस्तानी १०० रुपये के माल के बदले में १४४ रुपये चुकाने पड़ते हैं। यदि भारतीय रुपये का पुनर्मू ल्यन कर दिया जाय तो हमें पाकिस्तान से माल मेगा पर काफी बचत हो सकती है। निम्नाकित तालका इस बात की पृष्टि क रही है:—

पुनमू लियत भारतीय रुपये के आधार पर पाकिस्तान से किए जाने वाले आयात लागत मे आनुमानतः वचत-निर्देशक तालिका\*

| वरनु     | अनुमानतः लागत जून १६४२<br>तक के समय के लिए<br>(करोड रुपये) | ३० १ प्रतिशत के हिसान से<br>श्रायात लागत पर बचत |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| पट्सन    | 164.00                                                     | 55.05                                           |
| रुई      | \$ £ . 0 8                                                 | <b>₹</b> 5°08                                   |
| खात व चम | 4.80                                                       | <b>₹.</b> <del>₹</del> 0                        |
| योग      | 18188                                                      | ४१°२६                                           |

### पुनमू ल्यन के विरोध की युक्तियाँ

(१) जैसा कि पहिले बताया गया है रुपये के पुनमूं त्यन से हमारे श्रायात सत्ते हो जायेंगे। यदि यह दलील पूर्ण सत्य हो तो कहना ही क्या ? सत्ते श्रायान की दलीन को स्वीकार करते हुए यह ध्यान में रखना चाहिए कि श्रम्भ, पटसन व रुई श्रादि ने श्रायात हमारे लिए श्रत्यन्त श्रावश्यक हैं। ये वस्तुएँ हमें किसी भी दर पर विदेशों से मेंगानी पहेंगी। हमारी इस कमजोरी को श्रमेरिका व पाकिस्तान पूर्णत्या समभते हैं व इसका लाम भी उठा रहे हैं। इसलिए इस सत्य की श्रवहेलना नहीं की जा सकती कि भविष्य में भी, चाहे हम रुपये का पुनमू त्यन कर दें, ये देश किन्हीं श्रविम साधनों से (निर्यात-कर लगाकर) हम सत्ते श्रायातों का सुश्रवसर नहीं देंगे। श्रतः सब वस्तुशों के श्रायात सत्ते होने की संभावना कोरा स्वप्न है जो शायद कभी भी हितकर सिद्ध न हो। विरोधियों का कहना है कि पुनमू त्यन के कारण यदि श्रायात सत्ते भी हुए तो १८३ करोड़ रुपये का लाभ तो सन्देहजनक है।

<sup>\*</sup> ईस्टर्न इकौनौमिस्ट के सीजन्य से

- (२) पीछे बताया गया है कि पुनर्मू ल्यन करने से भारत के निर्यात व्यापार द्वारा भारी-भारी मात्रा मे विदेशी मुद्रा कमाई जा सर्केगी। किन्तु यद इतनी सरलता से हमे दुर्लभ व सुलभ मुद्रा उपलब्ध होने लगे तो कौन श्रभागा देश इस श्रवसर का उपयोग नहीं करेगा । परन्तु वास्तविकता कुछ श्रौर ही है । हमें यह नहीं भुलाना चाहिए कि यदि हमारे निर्यात निरन्तर मॅहगे रहे तो श्रमेरिका श्रादि देशों के उपभोक्ता बहुत कम मात्रा में इनका उपभोग करेगे जिसका ऋर्य यह होगा कि हमारे निर्यात व्यापार में कभी होने लगेगी; स्टर्लिझ द्वेत्र वाले देश, जिनसे हमारा श्रधिकांश व्यापार होता है, हमारे यहाँ से माल मॅगाना वहुत कम कर देंगे। पुनमू ल्यन के विरोधियों का कहना है कि हमारे कुछ निर्यात ऐसे हैं जिनका डॉलर-मुल्य वढ़ाया जा सकता है किन्तु यह बात समूचे निर्यात की समस्त वस्तुन्त्रो पर लागृ नहीं हो सकती। योरपीय देशों की पुनःशस्त्रीकरण की योजना में भी काफी कटौती कर दी गई है इसलिए श्रनिवार्य वस्तुश्रो का निर्यात भी कम मात्रा मे होने लगेगा । हमारे नियात की सारी वस्तुऍ विदेशो के लिए ग्रत्यन्त ग्रावश्यक नहीं है। इसलिए पुनर्मू ल्यन के कारण वधी हुई डॉलर कीमत पर संभव है विदेशवाले हमारी कई चीजो को न खराटे। इन सव का साराश यह है कि पुनर्म ल्यन से देश के निर्यात व्यापार को, अविक डॉलर बनाने वाले निर्यातों को दृष्टिगत रखते हुए भी, कुछ चति हो सकती है जिसके त्तिए वर्तमान परित्थिति मे देश कभी भी राजी न होगा।
- (३) पुनम् ल्यन के समथकां का कहना है कि पुनम् ल्यन के द्वारा भारत-पाक व्यापार में भारत को पाकिस्तान से आयात करने में लाभ रहेगा। इस वात की पृष्टि के लिए पीछे आँ कड़े भी दिए गए हैं। इन ऑकड़ों को मान्यता देते समय हमें दूसरे सत्य का भी अनावरण करना चाहिये। पाकिस्तान से किए जाने वाले आयातों में कच्चे जूट का आयात ऐसा है जिसमें कि उस देश को सर्वाधिकार-सा प्राप्त है। देखने में तो तालिका में अकित २२ ०२ करोड कपये की वचत बड़ा मुहावनी लगती है पर पाकितान भी आर्थिक दृष्टि से अपने राष्ट्रीय हिता को देख सकता है। हम अपने कपये का पुनम् ल्यन करके पाकिस्तान से आज की अपेन्ना सस्ता पटसन खरादें और उसका माल बनाकर महंगे भावों पर उसका निर्यात करें—इस बात को क्या पाकिस्तान

वैटा-वैटा देखता रहेगा ? क्या पाकिस्तान इस दुधारी तलवार पर कटने-मरने को राजी हो आयगा ? कदापि नहीं । पाकिस्तान छपने निर्यात की कीमत बढ़ा सकता है छीर सम्भवतः कच्चे पटसन के बारे में छपने हित को दृष्टिगत रखते हुए वह मनचाही भी बरतने लग सकता है । ऐसी दशा में पिछली तालिका में अकित छनुमानतः वचत छपूर्ण सत्य सिद्ध होगा । यह तो बड़ी साधारण सी बात है कि पाकिस्तान कच्चा पटसन सस्ते भाव पर देकर पटसन का माल आज से ३० प्रतिशत अधिक मृत्य पर क्यो खरादेगा । पिछले २४ महीनों का अनुभव इस बात का परिचायक है कि हमारा जूट-उद्योग पाकिस्तान से आये कच्चे माल को सदा तरसता है । ऐसी स्थिति मे यह सोच लेना भी छसंगत नहीं जान पढता कि ज्यों ही हम भारतीय रुपये का पुनमू ल्यन करेगे त्योही पाकिस्तान में कच्चे पटसन के भाव बढ जावेंगे और हमारी तालिका की प्रस्तावित बचत एक वर्णन सी रहेगी।

यदि पुनमू ल्यन के वैदेशिक व्यापार पर होनेवाले प्रभावों को हम थोड़े समय के लिये ताक में रख दे तो भी देश के वार्षिक वजट पर इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। हमारे देश में निर्यात कर (Export Duty) से पिछले वर्षों में मालगुजारी की काफी सहायता हुई है व सन् १६५२-५३ के श्रायव्यय-पत्रक में भी इस वर से सहायता होने की काफी श्राशा है। भारतीय निर्यात की वस्तुश्रों को विदेशों में उपलब्ध केंचे भावों पर वेचने के लिए यह कर लगाया जाता है, जिसका लाभ देश की सरकार को होता है। यदि स्पये का पुनर्मू ल्यन कर दिया गया तो हमारे निर्यात स्वतः ही महंगे हो जावेंगे श्रीर इसकी श्रावश्यकता न रहेगी। इसका श्रायं यह होगा कि करोड़ों स्पये की श्राय, जो कि सरकार को इस करने द्वारा होती थी, तन वह उससे बंचित रह जायगी।

### पुनम् ल्यन का विरोध करनेवालो की अन्य ठोस दलीलें

वैसे तो पुनर्मू ल्यन के होने वाले प्रभावों को जॉचते समय ही पुनर्मू ल्यन के विरोधियों की दलीलों को घ्यान में रखा गया है किन्तु उनके र्यातरिक्त यह श्रन्य दलीले भी वे समय समय पर रख रहे हैं:—

- (१) विश्व की डॉवाडोल आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमे अपनी मुद्रा का मूल्य हर समय नहीं बदलना चाहिये। आज के मारतीय निर्यात संकार में शांति होने पर रुक भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। यदि कोई अस्थायी लाभ वैदेशिक व्यापार में उठाना भी हो तो निर्यात-कर के शस्त्र द्वारा ही उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। निर्यात-कर को आवश्यकता-मुसार घटा-बढ़ा कर भी हम काम चला सकते हैं।
- (२) यह योजना कि पाकिस्तान को श्रवमूल्यन न करने से बहुत लाम हुन्ना है इसलिए मारत को भी रुपये का पुनर्मू ल्यन कर लेना चाहिए, कोई निर्विचाद सत्य नहीं है। योग्प में पुनः शस्त्रीकरण की योजना, कोरिया युद्ध, व विश्व की श्राधमरी श्रायिक-स्थिति के कारण चिदेशों में पाकिस्तान के कच्चे माल की सदा माँग रही है। किन्तु भारत को परिस्थिति विलक्कल भिन्न है। श्रन्न की समस्या को द्र करने के लिए भारत को भारी-भारी श्रायात करने पढ़ रहे हैं—इस परिस्थिति में रुपये का पुनर्मु ल्यन न करना ही हितकर है।
- ३) जब रुपये का श्रवमूल्यन किया गया तब इसी वात को लेकर कि हमारा श्रिधिकांश व्यापार स्टर्लिझ-लेब के देशों से हैं इस काम को बुद्धिमानी का कदम बताता गया था। श्राज याद स्टर्लिझ-लेब के देश पुनमू ल्यन न करें तो भारतीय मुद्रा का पुनमू ल्यन इस बात को बताएगा कि या तो श्रवमृत्यन करते समय हमने श्रपनी लीख बुद्धि का परिचय दिया था श्रीर यदि वह ऐसा नहीं या तो स्टर्लिझ-लेब के साथ श्रपने व्यापार की श्रवहेलना करके हम श्राज श्रानी कुणिटत बुद्धि का परिचय दे रहे हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्टर्लिझ लेब के देशों से इमारे व्यापारिक सम्बन्ध बहुत श्रीद हो चुके हैं इसलिए हमार एकाकी पुनमू ल्यन से उन सम्बन्धों को गहरी चोट लगने की संगवना है।
- (४) ब्राए दिन किसी श्रस्थायी ब्राधिक स्थिति से साधारण सा लाम उठाने की चेष्टा को सफल बनाने के लिए हमें श्रपनी मुद्रा की विनिमय-दर से खिलवाड नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे राष्ट्रीय सम्मान को ठेस लगती है श्रीर हमारे भविष्य में किए जाने वाले प्रत्येक 'निश्चय' को सदा 'निर्वल' श्रीर 'श्रस्थायी' शब्दों से दुतकारे जाने की शंका बनी रहती है।

हण्ये के पुनर्मू ल्यन का विरोध करनेवालों की सबसे बड़ी दलील यही है कि पुनर्मू ल्यन से होने वाला लाभ निर्यात कर लगा कर भी प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु निर्यात कर लगाकर ही लाभ उठाने की नीति कोई स्थायी उपाय नहीं कहा जा सकता। उसे भी समय-समय पर बदलना पड़ेगा जैसे कि स्थाज विनिमय-दर को बदलने की माँग की जा रही है। विनिमय-दर तो उद्देश्य-पूर्ति का एक साधन मात्र है। उसे बदल लेने से हम श्रपना उद्देश्य नहीं बदल लेते हैं। इसलिए हम चाहे मुद्रा की चिनिमय-दर वदले या निर्यात कर—उनके बदलने मे सिद्धान्त रूप से हमारे सम्मान श्रीर श्रपमान में कोई श्रम्तर नहीं पडता। निर्यात कर के विरुद्ध एक श्रीर भी दलील है। यह कर हमें निर्यात करने मे लाभ दिला सकता है परन्तु इससे हमारे श्रायात सस्ते होने की समस्या पूर्ण नहीं हो सकती। इस समय हमें इस बात की श्रावश्यकता है कि सस्ते श्रायात करके श्रक्त की कमी पूरी की जाय तथा देश का उद्योगीकरण किया जाय श्रीर यह तभी हो सकता है जबिक रुपये का पुनर्मू ल्यन न हो। श्रतः वर्तमान परिस्थित मे श्रपने हितों को ठुवरा कर ही रुपये का पुनर्मू ल्यन किया जा सकता है।

सव परिणामों की ध्यान में रखकर यही कहा जा सकता है कि रुपये का पुनर्मू ल्यन इस समय हमारे हित में नहीं है। पुनर्मू ल्यन हमारे समाज के कुछ विभागों के लिए लाभकारी होगा, परन्तु ग्रन्य विभागों को बहुत हानि पहुं-चायेगा। श्रव तो भारत में भाव गिर गए हैं, इसिलए रुपये के पुनर्मू ल्यन का प्रश्न श्रीर भी कम हो जाता है। इसके ग्रातिरक्त, रोप भंसार में मुद्रा संकोच की प्रवृत्ति उदित हो जाने के कारण, जो इंगलैंगड की वैक-दरों में हाल की भारी वृद्धि से स्पष्ट है, रुपये का पुनर्मू ल्यन श्रव्यावहारिक भी हो सकता है। इन सब परिस्थितियों से श्रवतः भारतीय रुपये का पुनर्मू ल्यन देश के लिए हितकर न होगा।

# वित्तमन्त्री का श्रस्थायी निर्णयात्मक वक्तव्य

पुनर्मू ल्यन के इसी विवाद ग्रस्त प्रश्न को लेकर भारत के माननीय वित्त-मत्री श्री देशमुख ने एक वक्तव्य देते हुए बताया है कि स्रभी हम पुनर्मू ल्यन न करने का निश्चय कर चुके हैं क्योंकि इसो में देश का हित है। किन्तु इस निर्णय का अर्थ यह नहीं कि हमारा यह निर्णय असिट और स्थायी हो। यदि परिस्थितियों ने हमारे अनुकूल करवट ली तो सम्भव है हम भविष्य में इस प्रश्न को सरकार के सामने फिर विचार करने को रख सकते हैं। मारत सर-कार द्वारा वैठाई गई पुनमूं ल्यन समिति के अधिवेशन में भी विच-भंत्रों ने इसी बात पर ज़ोर दिया था कि इस प्रश्न को अभी हुआ न जाय वरन् समय , पडने पर फिर उस पर विचार किया जाय।

वैसे तो संसार भर के श्रर्थशास्त्रियों ने सर स्टर्फर्ड कि.प्स की उस घोपसा को भी सुना था कि 'पौरड का श्रवमूल्यन मेरी लाश पर होगा' किन्तु कुछ ही दिनों बाद उन्होंने स्वयं ही पीड पावने के श्रवमूल्यन की घोपसा कर दी। वित्त-मंत्री माननीय श्री देशमुख के वक्तव्य को भी हम उस स्तर पर ले सकते हैं किन्तु फिर भी सरकारी निश्चयानुसार बहुत ही निकट भविष्य में भारतीय रुपये के पुनर्मू ल्यन की सम्मावना वहुत कम है।

श्राज समस्त संसार में श्रार्थिक दरारें फट रहीं हैं, प्रत्येक देश उपलब्ध श्रवमर का श्रार्थिक उन्नित के लिए विदोहन कर रहा है, कभी श्रमेरिका की पुनः शस्त्रीकरण की योजना में कटौती की जाती है तो कभी सारा यूरोप शस्त्रीकरण पर तुला हुश्रा है। ऐसी डगमगाती दशा में संसार के किसी भी भूकम्प के धक्के से भारत सरकार द्वारा राये के पुनर्मूल्यन की बीपणा हम किसी भी दिन सुन कर विस्मय में नहीं पड़ सकते।

# ३५--अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष श्रीर भारत

श्राज संसार का प्रत्येक देश यह चाहता है कि वहाँ के निवासियों का जीवन-स्तर ऊँचा हो तथा वहाँ के सभी लोग राष्ट्रीय-श्राय बढाने के लिए कुछ न कुछ काम करे। परन्तु यह तभी हो सकता है जर्बाक संसार के सभी, श्रीर सभी नहीं तो श्रिधिकाश देश मिलकर काम करें, उनकी श्रार्थिक तथा मुद्रा-नीति एकसी हो तथा उनके ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोई प्रतिवन्ध न हों। श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए यह त्रावश्यक है कि उन देशों की मुद्राक्रों की ज्रापस की विनिमय-दर स्थायी रहे श्रीर उसमे कोई श्रसाधारण उतार-चढ़ाव न हों। युद्ध के पश्चात तो इस बात को श्रीर भी श्रांधक महत्वपूर्ण श्रीर श्रावश्यक समभा गया है कि संसार में श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता होनी चाहिये जिससे युद्ध में बिगड़े हुए राष्ट्र युद्ध के पश्चात् श्रपना-श्रपना पुनःसगठन श्रीर श्रार्थिक 📝 निर्माण कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए युद्धकाल में ही ऋनेक योजनाएँ बनाई गईं। एक योजना इगलैएड ने बनाई जिसके श्रन्तर्गत 'ऋन्तर्राष्ट्रीय समाशोधन संघ' (International Clearing Union) बनाने का प्रस्ताव किया था। द्सरी योजना श्रमरीका ने बनाई जिसमें 'श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थायिक कोप' ( International Stabilization Fund ) बनाने का सुभाव दिया था। ये दोनो योजनाएँ १९४३ में प्रकाशित की गई'। १९४४ में इंगलैएड ग्रीर श्रमरीका ने मिलकर एक सम्मिलित योजना बनाई जिस पर विचार करने के लिए ब्रेटनबुड्स ( Brettonwoods ) नामक स्थान पर एक कान्फ्रोंस हुई । इस कान्फ्रोंस में ४४ देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कान्रेंस ने सवसम्मति से पास किया कि ससार के सभी देशों के श्रार्थिक • विकास के लिए दो मुद्रा-रूस्थाएँ बनाई जाएँ। सभी देशों की सरकारों ने इस योजना को मान लिया श्रौर दो श्रन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा-संस्थाऍ बनाई गई । उनमे से एक तो श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष है तथा दूसरी श्रन्तर्राष्ट्रीय बैक । यहाँ हम श्रन्तर्राष्ट्रीय महा को प्रध्ययन करेंगे।

श्रन्तर्राष्ट्रीय मुदा-कोप के निम्न उद्देश्य हें :---

- (१) संसार के देशों में मुदा सम्बन्धी एकता पैदा करना तथा ग्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्बन्धी समस्यार्थ्यों को सलभाना ।
- (२) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढाने तथा उन्नत करने की सुविधाएँ देना जिससे कोष के सभी सदस्य देश अपना-श्रपना आर्थिक विकास कर सके और अपने-श्रपने आर्थिक साधनों का विदोहन करके देशवासियों को भरपूर काम देसके।
- (३) सदस्य टेशो की मुद्राख्यों की ख्रापस की विनिमय दर का प्रबन्ध करना तथा विनिमय दर को स्थिर बनाने का प्रयत्न करना।
- (४) अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान केने-टेने में सहायता करना तथा किसी भी मदस्य देश में लगाए गए विदेशो-विनिमय सम्बन्धी नियत्रणों को दूर करने का प्रयत्न करना जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई श्रहचन न हो।
- (५) सदस्य देशों की भुगतान सम्बन्धी विषयताश्रों को द्र करने के लिए विदेशी मुद्राएँ देकर सदस्य-देशों की सहायना करना।
- (६) जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भुगतान सम्बन्धी विषमतास्त्रों की दूर करना ।

इस प्रकार मुद्रा-कंप का एकमात्र उद्देश्य सदस्य-देशों को विदेशी-विनिमय सम्बन्धी सुविधाएं देना है जिससे अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार की उन्नति हो और इसके द्वारा सदस्य-देश अपना-अपना अधिक से अधिक आर्थिक विकास कर सके। यह ध्यान रहे कि मुट्रा-कोप युद्ध में दिए लिए गये ऋगों का भुगतान चुकाने में या युद्ध के कारण न2 हुए देशों के आर्थिक नव-निर्माण में कोई सहायता नहीं करता ओर न इसका यह उद्देशय है।

वे सन देश जिनके प्रतिनिधियों ने ब्रेटनवुड्स सम्मेलन मे माग लिया था तथा, जिन्होंने ३१ दिसम्बर १६४५ से पहिले कीप का सदस्य बनना स्वीकार कर लिया था, कीप के मौालक-सदस्य माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त और दूसरे देशा भी कीष के सदस्य बन सकते हैं। कोई भी सदस्य-देश लिखित यूचना देकर कीप से अपना सम्बन्ध तोड सकता है। यदि कोई सदस्य देश कोप के प्रति अपने कर्नव्य न निभाए तो कोप को श्रिधिकार है कि वह उस मदस्य को श्रालग कर दे। प्रत्येक सदस्य की कोप में कुछ राशि निश्चित कर दी गई है। जिसे 'कोटा' (Quota) कहते हैं। प्रत्येक सदस्य-देश को श्रापने कोटे की राशि-कोप में जमा करनी पडती है। 'कोटे' इस प्रकार नियत किए गए हैं—

|                    | डॉनरो में |                   | डॉलरों में |
|--------------------|-----------|-------------------|------------|
|                    | (000,000) |                   | (000,000)  |
| श्रमरीका           | २७५०      | वेल्जियम          | २२५        |
| <b>इंगलैं</b> गड   | १३००      | श्रास्ट्रे लिया   | २००        |
| रूस                | १२००      | ब्राजील           | १५०        |
| चीन                | ५५०       | जैकोस्लोविकिया    | १२५        |
| <b>फास</b>         | ४५०       | पोलैएड            | १२५        |
| भारत               | 800       | <b>স্থৰ্দ</b> 1কা | १००        |
| <del>ने</del> नेहा | ३००       | ग्रन्य देश        | १०० मे कम  |
| नैदरलैएड           | २७५       |                   |            |

प्रत्येक सदस्य को अपना कोटा वदलवाने का अधिकार है। कोप को भी अधिकार है कि वह पाँच वर्ष के बाद सदस्य-देश की अनुमित लेकर उसकी कोटा-राशि में फेर-वदल कर सकता है। कोटा प्रत्येक देश के स्वर्ण-कोप तथा युद्ध पूर्व के विदेशी व्यापार को ध्यान में रख कर निश्चत किए गए हैं। सदस्यों को अपने कोटे की राशि कोप में जमा करनी पहती हैं—यह राशि इस भाँति जमा करनी होती हैं—

- (१) कुल 'कोटे' का २५% या सदस्य-देश के स्वर्ण तथा डॉलर-कीप का १०%, इन दोनों में जो भी कम हो, सोने के रूप में जमा करना पड़ता है।
- (२) कोटे का शेप भाग सदस्य देश को श्रपनी-श्रपनी मुद्रां श्रों या सिक्यू-रिटियों में जमा करना पडता है।

मुद्रा-कोष का प्रबन्ध करने के लिए एक बोर्ड थ्रॉफ गवर्नर्स, एक संचालक समिति तथा एक प्रवन्ध-मंचालक हैं। बोर्ड थ्राफ गवर्नर्स में प्रत्येक सदस्य-देश द्वारा चुने हुए एक गवर्नर तथा स्थानायन्न गवर्नर होते हैं जो पॉच वर्ष के लिए चुने जाते हैं, परन्तु श्रविध समाप्त होने पर इनको फिर चुना जा सकता है। संचालक सिनित में १२ संचालक होते हैं जिनमें ५ उन देशों के होते हैं जिनको श्रिषिक ते श्रिधक 'कोटा'-राशि नियत की गई हैं, र श्रमरीका-गणतंत्र द्वारा चुने हुए होते हैं । संचालक-सिनित एक प्रवन्ध-संचालक चुनती है जो कोप के दिन-प्रतिदिन के काम की देख-भाल करता है। प्रवन्ध-संचालक को मत देने का श्रिषकार नहीं होता परन्तु श्रावश्यकता के समय प्रवन्ध-संचालक श्रपना निर्णायक-मत (Casting Vote) दे सकता है।

मुद्रा-कोप का प्रधान कार्यालय श्रमरीका मे है। कोप का श्राधा सोना श्रमरीका में रक्खा गया है तथा ४०% सोना श्रन्य बड़े 'कोटा' वाले चार देशों में रक्खा गया है श्रीर शेप सोना श्रन्य देशों में रक्खा गया है।

सभी सदस्य-देशों ने श्रपनी-श्रपनी मुद्राश्रों के सम-मूल्य (Par Values) निश्चित कर दिए हैं। ये सम-मूल्य (Par Values) या तो सोने के श्रनुपात में निश्चित किए गए हैं श्रीर या श्रमरीका के डॉलरों के श्रनुपात में रक्षे गए हैं। जब कोई सदस्य-देश कोप में से विदेशी-विनिभय या सोना खरीदता या वेचता है तो उसका मूल्य इन्हीं सम-मूल्यों के हिसाब से चुकाया जाता है। इससे सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि मुद्राश्रों की श्रापस की विनिभय-दर में कोई उतार-चढ़ाव नहीं होते श्रीर दर स्थायी बनी रहती हैं। सदस्य-देशों की मुद्राश्रों के इन सम-मूल्यों में परिवर्तन भी किया जा सकता है परन्तु यह परिवर्तन मुद्रा-कोप की सलाह से ही हो सकता है। सम-मूल्यों में परिवर्तन करने की निम्न व्यवस्था की गई है:—

- (श्र) कोई भी सदस्य-देश श्रपनी मुद्रा के सम-मूल्य मे १०% तक की फेर-बदल बिना कोप की सलाह के भी कर सकता है।
- (व) यदि इससे ऋधिक फेर-बदल करनी हो तो उसके लिए कोप से ग्राज्ञा लेने की ग्रावश्यकता होती है। कोष को इस विषय में ग्रपना निर्णय ७२ घंटे के श्रन्दर दे देना पहता है।

- (स) मुद्राश्रों के सम-मूल्यों में परिवर्तन तभी किया जा सकता है जबकि सुगतान-विषमता व श्रन्तर्राष्ट्रीय-व्यापार की श्रहचनों को दूर करने के लिए उसकी श्रावश्यकता हो।
- (द) कोप की सज्ञाह के बिना सम-मूल्य परिवर्तन करने वाले सदस्य-देश को दएड ( जुर्माना ) देना पड़ता है।

इस प्रकार सदस्य-देशों की मुद्राश्रों की विनिमय-दर सोने या डॉलरों के आघार पर निश्चित की गई हैं। सोना ही एक प्रकार से इन देशों की मुद्राश्रों के मूल्य की माप-दर्ग्ड ( Measuring Rod ) है; अर्थात् सभी मुद्राश्रों के मूल्य सोने पर आश्रित हैं।

सदस्य-देश मुद्रा-कोष से लेन-देन का काम अपने-अपने केन्द्रीय-वैंकों, राज्य-कोषो तथा अन्य ऐसी ही संस्थाओं द्वारा करते हैं। । कोई भी सदस्य-देश अपनी मुद्रा या सोना देकर बदले में कोप से दूसरे देश की मुद्रा खरीद सकता है परन्तु कोप विदेशी मुद्रा तभी वेचता है जबकि—

- (१) कोप को यह विश्वास हो जाय कि खरीदने वाले देश को उसकी वास्तव में में श्रावश्यकता है श्रीर वह उसे कोप के श्रादशों की पूर्ति करने में लगाएगा।
- (२) कोष के पास उस विदेशी मुद्रा की कमी न हो।

कोई भी सदस्य-देश एक वर्ष (बारह महीने) में अपने 'कोटा' के २५ प्रतिशत से अधिक राशि की विदेशी-मुद्रा कोष से नहीं खरींद सकता तथा वह देश कुल मिलाकर अपने 'कोटा' के २०० प्रतिशत से अधिक राशि की विदेशी-मुद्रा कोप से नहीं खरीद सकता।

कोप से ली हुई राशि कोष के उद्देश्यों को छोड ग्रन्य किसी काम में नहीं लगाई जा सकती। केवल श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए या विनिमय--, दर स्थायी बनाने के लिए ही कोष की राशि काम में लाई जा सकती है।

यदि किसी समय कीप में किसी भी सदस्य-देश की मुद्रा की कमी हो जाय तो कोष उस मुद्रा को दुर्लम-मुद्रा ( Scarce Currency ) घोषित कर सकता है। ऐसा करते समय यह आवश्यक है कि कोष एक रिपोर्ट तैयार करे श्रीर सभी सदस्यों को स्चित कर दे कि श्रमुक मुद्रा श्रमुक कारणां से 'दुर्लभ मुद्रा' घोषित कर दी गई है। दुर्लभ-मुद्रा घोषित करने के बाद कोष का यह कर्तव्य है कि वह उस मुद्रा को प्राप्त करके पूर्ति करने का प्रयत्न करे। इसके लिए चाहे तो कोष उस सदस्य-देश से, जिसकी मुद्रा दुर्लभ घोषित की गई है, तोना देकर उसकी मुद्रा खरीद ले श्रीर चाहे उससे उधार ले ले। श्रीर यि ऐसा सम्भव न हो तो श्रन्य किसी सदस्य देश से सोने के वदले में दुर्लभ-मुद्रा खरीदकर उसकी पूर्ति करे जिससे उस मुद्रा का श्रभाव द्र हो जाय।

मुद्रा-कोष के उद्देश्यो श्रीर श्रादशों की पूर्ति के लिए सदस्य-देशों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था भी की गई है। प्रतिबन्ध इस प्रकार हैं—

- सदस्य-देश मुद्रा के लेन-देन पर कोई प्रतिबन्ध ग्रौर रोक-थाम न लगावे।
- २. वे मुद्रा सम्बन्धी नीति में किसी प्रकार का पक्षपात न करें।
- वे कीप के आदेशों का पालन करें तथा जी कुछ भी सूचना कीप के अधिकारी मॉगे उसे तुरन्त कीप की भेजते रहे।
- ४. वे सम-मूर्ल्य से श्रधिक या कम-दर पर सोना न खरीटे श्रौर न वेचे।

परन्तु कोप ने संक्रान्ति काल मे विदेशी-विनिमय के लेन-देन पर नियंत्रण् लगाने की स्वीकृति दे रक्खी है। कोप वनने के पाँच वर्ष तक सदस्य-देश विदेशी-विनिमय पर रोक-थाम लगा सकते हैं परन्तु इसके पश्चात् रोक-थाम लगाने के लिए कोप से श्राज्ञा लेना श्रानिवार्य होगा। यदि कोई सदस्य-देश कोप बनने के पाँच वर्ष के वाद भी कोप की श्राज्ञा के विना विदेशी-विनिमय पर नियंत्रण लगायेगा तो कोष को श्राधिकार होगा कि वह उस सदस्य-देश को कोप में से निकाल दे। परन्तु परिस्थितियों वश कोप ने ३१ मार्च १६५२ के पश्चात् भी विदेशी-विनिमय सम्बन्धी रोक-थाम लगाए रखने पर सदस्यों को श्रानुमित दे दी है। इसी प्रकार कोप ने गत वर्ष सोने को निश्चित मूल्य से श्राधिक दर पर प्रीमियम के साथ कर्य-विक्रय करने की भी स्वीकृति दे दी है।

श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के उद्देश्यों तथा क्रिया-प्रणाली का श्रध्ययन करने से ज्ञात होता है कि कोष का मुख्य उद्देश्य श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को उच्चत करना है। कोप का यह उद्देश्य सराहेनीय है क्यों कि ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उन्नत होने से ही संसार के मिन्न-भिन्न देशवासियों को भरपूर काम मिल सकता है ग्रीर तभी उनका रहन-सहन का स्तर भी ऊँचा हो सकता है। ग्रागर युद्ध-ध्वसित देशों की श्रार्थिक उन्नति करनी है तो यह ग्रावश्यक है कि उनके वैदेशिक व्यापार को उन्नत ननाया जाय क्योंकि तभी संसार के करों हो नरनारियों को रोटी कपड़ा मिल सकता है। यही सब कुछ करने के लिए मुद्रा-कोप प्रयत्नशील है।

श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा संसार भर कीं मुद्राश्रों की विनिमय-दर को स्थायी रखने का प्रयत्न किया जायगा जिससे संसार के सभी देश श्राधिक उन्नति कर सर्कें। यह एक ऐसा साधन है जिसमें संसार के श्रनेक देशों की मुद्राएं जमा रक्खी जायेगी जिससे देनदार-देश श्रपने लेनदार-देश की मुद्रा खरीद कर उसका भुगतान चुका सके। इसके द्वारा भुगतान चुकाने वाले देशों को सुविधा हो जायगी क्योंकि श्रव उन्हें विदेशी मुद्रा में भुगतान चुकाने के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। कोप का काम विदेशी-मुद्राएँ उधार देना नहीं है वरन् विदेशी-मुद्राएँ वेचना है। विदेशी-मुद्रा केचकर कोप सदस्य-देशों की श्रावश्यकता पूर्ण करता है जिससे वे श्रपनी कठिनाइयों का सरलता से सामना कर सके।

श्रव कोप के बन जाने से श्रागामी भविष्य में संसार के देशों को विदेशी-विनिमय पर नियंत्रण लगाने की श्रिषक श्रावश्यकता नहीं रहंगी, ऐसी श्राशा है, क्योंकि उनकी श्रावश्यकताएँ श्रव कोप के द्वारा पूर्ण हो जाया करेगी।

श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप एक प्रकार का ऐसा व्यापारी है जो विदेशी मुद्राश्चों की खरीद-वेच करता है परन्तु श्रपने लाभ के लिए नहीं वरन् सदस्य-देशों के हित के लिए। कोष सदस्य-देशों की मुद्राश्चों के सम-मूल्यों को स्थिर रखने का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा संसार मर की मुद्राश्चों की विनिमय-दर स्थायी वनाई जा सकती है जिससे श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई कठिनाई न हो।

मुद्रा-कोप ने सोने को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सभी सदस्य-

देशों ने श्रपनी श्रंपनी मुद्रा का सम मूल्य सीने मे व्यक्त किया है। इससे सीना सब देशों की मुद्राश्रों का मार्प-दर्गड वन गया है। परन्तु इससे यह नहीं समभाना चाहिए कि संसार में वही स्वर्ण-प्रमाप श्रा गया है जो १६३१ से पिहले श्रमेक देशों में था। हाँ, इतना श्रवश्य है कि कोष का उद्देश्य वही है जो स्वर्ण-प्रमाप का होता था, जैसे (१) संसार की मुद्राश्रों के बीच श्रापस की श्रदल-बदल की मुविधाएँ देना, (२) मुद्राश्रों के मूल्यों में स्थिरता लाना। इस प्रकार कोप श्रीर स्वर्ण-प्रमाप के उद्देश्य एक ही से हैं परन्तु इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन भिन्न-भिन्न हैं। स्वर्ण-प्रमाप किसी श्रीर प्रकार से इन उद्देश्यों की पूर्ति करता रहा था श्रीर कोष किसी श्रीर प्रकार से इन उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता है। श्रवः यह कह सकते हैं कि कोष ने एक विशेष प्रकार का स्वर्ण-प्रमाप ससार को दिया है जिसके श्रन्तर्गत सोना मुद्राश्रों का मूल्य-मापक है। परन्तु सोने के सिक्के नहीं चलाए जाते।

### भारत और कोप

जिस समय मुद्रा-कोप की योजना पर ब्रेटनबुद्ध नामक स्थान पर विचार हो रहा था तो-भारत के प्रतिनिधि भी उसमें सिम्मिलित थे। भारत के प्रतिनिधि मण्डल में निम्न व्यक्ति थे—सर जैरमी रईसमैन, सर चिन्तामिण द्वारकादास, सर थियोडोर ग्रेगरो, सर पणमुखम चेट्टी, ए० डी० शराफ तथा नी० के० मदन। प्रतिनिधि मण्डल ने ब्रेटनबुद्ध कान्फेंस में ही इस योजना को मान लिया ग्रीर इसके बाद मारत सरकार ने भी इसे स्वीकार कर लिया श्रीर रुपये का सम-मूल्य भी घोणित कर दिया । भारत ने रुपये का सम मूल्य रे'⊏५२ रु० प्रति डालर श्रथवा ० रु६ ६१ ग्रेन्स स्वृर्ण प्रति रुपया निश्चित किया। इस प्रकार भारत मुद्दा-कोप का 'मौलिक-सदस्य' बना रहा। मुद्रा-कोप

<sup>े</sup> श्रव रुपये के डॉलर मूल्य में कभी हो जाने के कारण रुपये का सम-मूल्य १ रु० = २१ सेएट = ०'१=६६२१ ग्रेन्स स्वर्ण रह गया है। इस दर से सोनें का मूल्य १६६'६६७ रुपये प्रति श्रींस है। यह परिवर्तन सितम्बर १६४६ से हुआ है जबिक रुपये का श्रवमूल्यन कर दिया था।

में रूस के सम्मिलित न होने के कारण भारत ग्रब पॉच बड़े-बड़े सदस्यों में गिना जाता है ज्योंकि इसका 'कोटा' (Quota) चार देशों को छोड़कर सबसे ग्रधिक है। भारत को मुद्रा-कोप में सम्मिलित होने से निग्न लाम हैं:—

- (१) भारत को मुद्रा-कोष से श्रावश्यक मात्रा में विदेशी मुद्राएँ मिलती रहेगी जिनकी भारत को विदेशों से पूँजीगत-माल श्रायात करने के लिए श्रावश्यकता होगी। मार्च १६४८ से मार्च १६४६ तक भारत ने कोप से लगभग ६,२०,००,००० डॉलर लिए थे जो भुगतान-संतुलन के काम श्राए।
- (२) कोप के द्वारा उन देशों को जो स्टर्लिंग-चेत्र में नहीं हैं भारत की मुद्रा मिलती रहेगी जिससे वे देश भारत से व्यापार बढ़ाते रहेंगे श्रीर भारत का माल उन देशों में निर्यात होता रहेगा।
- (३) गुड़ा-कोप का 'मौलिक'-सदस्य बनने से भारत कोप के नीति निर्माण में हाथ बेटा सकेगा जिससे उसकी ख्याति बढ़ेगी।

इन उद्देश्यों को लेकर भारत मुद्रा-कोष का सदस्य बन गया श्रीर श्रन्त रांप्ट्रीय व्यापार की उन्नति के लिए भारत ने प्रयत्न भी किए। भारत ने कोष हें ६६ ६८ मिलियन डॉलर लिए। इसके व्याज में १६५०-५१ में इन्न लास हपरें कोप को जुकाए गए तथा १६५१-५२ में कोई ५५ लाख जुकाए। कोप कें सदस्यता स्वीकार करने के बाद हमारी मौलिक पद्धति में कई महत्वपूर्ण परियर्तन किए गए जिनको कार्यान्वित करने के लिए रिज़र्य नेक श्रांफ इण्डिया ऐक्ट कें संशोधन किए गए। एक संशोधन के श्रनुक्षार भारतीय मुद्रा का श्रन्य मदस्य देशों की मृद्राश्रों में बहुमुर्खी परिवर्तनशोलता स्थापित करने के लिए रिज़र्व बेंक श्रव श्रपने कोप में स्टलिंझ के साथ-साथ श्रन्य देशों की मुद्रा भी रखता है ए इनका क्रय-विकय कोप की शतों की निश्चत दरों पर किया जाता है। दूसरें कोप की सदस्यता के साथ-साथ हमारें रुपये का स्टर्लिंग से सम्बन्ध टूट गय है। श्रीर श्रव हमारा रुपया स्वतन्त्र है (इसे श्रांगे 'हमारा रुपये' लेख कें पढ़िए)। तीसरें, विदेशी मुद्राश्रों में भारतीय रुपये की महत्त्रम एवं न्यूनतम दर में कोप डारा निश्चित दरों के श्राधार पर तत्त्वण-जेनदेन में १ प्रतिशत से श्राधक श्रन्तर न होगा। चौथे, रिज़र्व बेंक किसी भी देश की सरकारी सिक्यूरिटियों का कय-विक्रय कर सकता है, वशर्ते कि वह देश कोष का सदस्य हो। पॉचर्वे, विदेशी-विनिभय की वर्तमान स्थिति में नियंत्रण करने के लिए एवं उसका महत्तम उपयोग करने के लिए १६४७ में एक कानून विदेशी-विनिभय-नियंत्रण-ऐक्ट पास किया गया जो ह्यभी तक चल रहा है।

## ३६-विश्व वेंक और भारत

दितीय युद्ध के परचात् युद्ध-व्वंधित देशों के पुनर्सक्षटन तथा अवनत देशों की आर्थिक उन्नति के लिए यह आवश्यक हो गया कि मंसार के सभी राष्ट्रों में पारस्परिक मीद्रिक सहयोग हो जिससे एक देश दूसरे देश को पूंजी तथा पूंजीगत-माल देकर सहायता कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रेंटनवुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक बनाने की योजना स्वीकार की गई। विश्व वैंक के निम्न उद्देश्य रक्खे गए—

- १. सदस्य-देशों की श्रार्थिक उन्नति के लिए उत्पादन बढ़ाने में पूंजी का प्रवन्ध करना; युद्ध में बिगड़े हुए देशों के श्रार्थिक-कलेवर को उन्नत बनाने की सुविधाएँ देना तथा पिछड़े हुए देशों में उत्पादन के साधनों को बढ़ाने में सहायता करना ।
- २. उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सदस्य-देशों को श्रपनी पूँजी तया कोष में से राशि उघार देना; एक देश के पूँजीपतियों को दूसरे देशों में पूँजी लगाने के लिए उत्साहित करना तथा उनके द्वारा दिए गये ऋगों की गारएटी करना।
- दीर्घकालीन ( Long term ) ऋण देना तथा दीर्घकालीन ऋण देने के लिए लोगों या देशों की सरकारों को प्रोत्साहित करना जिससे उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिल सके और लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो सके।
- ४. सदस्य-देशों के बीच आपस में पूँजी का लेन-देन बढ़ाना जिससे पूँजी का श्रिषिक से श्रिषिक उपयोग हो सके और श्रिषक उपयोगी तथा श्राव- दे स्यक योजनाएँ सबसे पहिले पूरी की जा सकें।
- प. अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन का इस प्रकार प्रवन्थ करना कि युद्धकालीन असाधारण परिस्थिति शीष्ट्र ही समाप्त हो नाय और सभी देश एक दूसरे की सहायता से उन्नत हो नाएँ।

श्रन्तर्राष्ट्रीय वेंक का प्रधान उद्देश्य सदस्य-देशों की श्राधिक उन्नित करना है। इसके लिए बैंक एक देश के प्रजीपितयों को द्सरे देशों में पूँजी लगाने के लिए उत्साहित करेगा। यदि कोई सदस्य-देश इस प्रकार पूँजी प्राप्त न कर सके तो बेंक श्रपनी पूँजी तथा कोष में से सदस्य देशों को राशि उधार देगा।

बैक की पूँजी—बैक की श्रिषकृत-पूँजी (Authorized Capital) १०,००,००,००,०००० डालर है। इसमें से ६,१०,००००,०००० डालर तो उन सदस्य-देशों के लिए निश्चित किए गए जो ब्रेटनबुड्स सम्मेलन में सिम्मिलित हुए थे ग्रीर जिन्होंने उसी समय बैंक का सदस्य बनना स्वीकार कर लिया था। शेप पूँजी ग्रागे बनने वाले सदस्यों को निश्चित कर दी गई थी। पूँजी में १०,००० हिस्से हैं ग्रीर प्रत्येक हिस्सा १०,००० हालर के बराबर है। बैंक की पूँजी में सदस्य देशों को हिस्से निश्चित कर दिये गये हैं जिन्हें कोटा (Quota) कहते हैं। कोटा इस प्रकार हैं।

त्रमरीका २,४३,५०,००,००० डॉलर इंगलैंग्ड १,००,००,००,००० डॉलर चीन ६,००,००,००० डॉलर फांस ४५,००,००,००० डॉलर भारत ४०,००,००,००० डॉलर

श्चन्य देशों के कोटे भी इसी प्रकार निश्चित कर दिए गए हैं जो भारत के कोटे से कम राशि के हैं।

वैंक में कुल मिलाकर ४८ राष्ट्र सदस्य थे परन्तु १४ मार्च १६५० को पौलैग्ड इससे अलग हो गया। इस समय ४७ राष्ट्र इसके सदस्य हैं। रूस इसका सदस्य नहीं है। ३१ मार्च १६५० तक वैंक की प्रार्थित-पूँ जी ८,३३,६०,००,००० डॉलर के वरावर थी। प्रत्येक सदस्य-देश को अपने-श्रपने कोटा का २०% माग वैंक मे जमा करना पड़ता है जिसमें से २% सोने में जमा करना पड़ता है तथा १८% सदस्य-देश की अपनी मुद्रा में जमा करना होता है। कोटे का शेष भाग उस समय लिया जाने का निश्चय है जबिंक की उसकी आवश्यकता हो। जिन सदस्यों ने ३१ दिसम्बर १६४५ को कोष की

सदस्य ता स्वीकार की थी वे ही देश इस वैंक के भी मौलिक-सदस्य माने जाते हैं। जन्य देश भी इसके सदस्य वन सकते हैं। जो सदस्य मुद्रा-कोप को छोद देते हैं वह इसके सदस्य भी नहीं रह सकते। जो सदस्य वैंक के प्रति अपने कत्त व्यो का पालन नहीं करते उन्हें वैंक से निकाल दिया जाता है। परन्तु कोई सदस्य मुद्रा-कोप का सदस्य न रहने पर भी ७५% मतों ते वैंक का सदस्य रह सकता है। लिखित सूचना देकर कोई भी सदस्य वैंक से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर सकता है।

ऋण देने की कुञ्ज शर्तें —वंक सदस्य-देशों को नीचे लिखी शर्तों पर ऋण देता है—

(१) जविक उधार मॉगने वाले सदस्य-देश को ग्रन्य किसी प्रकार से उचित शतों पर ऋण प्राप्त न हो सके, (२) जविक ऋण मॉगने वाले सदस्य-देश की सरकार उस ऋण की गारंटी करे, तथा (३) जबिक ऋण लेने वाले सदस्य-देश उसे उसी काम में लगाएँ जिन कामों के लिए ऋण दिया गया है।

वैंक केवल ग्राधिक पुन: संगठन तथा विकास की योजनाश्रों के लिए ही शृण देता है। ऋण लेने से पहिले सदस्य-देश को ऐसी योजनाश्रों की एक सूची वेंक के पास भेजनी पड़ती है। ऋण देने से पहिले वेंक इस बात की पूरी पूरी छानवीन कर लेता है कि ऋण लेने वाला सदस्य-देश ऋण का भुगतान वापिस चुका सकेगा या नहीं। ऋण देने से पहिले वेंक ऋण चाहने वाले सदस्य-देश को श्राधिक योजनाश्रों का मली-भाति निरीद्मण कर लेता है। इस काम के लिए वह केवल कागृज़ी-कार्यवाही से हो सन्तुष्ट नहीं होता वरन् श्रपने प्रतिनिधि भेजकर उन योजनाश्रों की भली-भाँति जाँच-पड़ताल करा लेता है। ऋण देने के बाद भी वेंक समय-समय पर इस बात की जाँच करता रहता है कि लिस काम को ऋण दिया गया है वह उसी काम में लगाया जा रहा है या नहीं। श्री होर ने जो, वेंक के उपाध्यक्त थे, श्रपने व्याख्यान में बतलाया था कि कोई भी ऋण किसी सदस्य-देश को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि (१) उस योजना की जिसके लिए ऋण लिया जा रहा है, ऋण लेने वाले सदस्य-देश के आर्थिक-निर्माण में कठिन आवश्यकता ही न हो (२) वह योजना निश्चत समय में पूर्ण हो जाने योग्य न हो (३) उस योजना पर

विशेषकों की सम्मित न लें ली गई हो। श्री होर ने भारत आकर इस बात को स्पष्ट किया कि "वैंक अधिक उपयोगी तथा अति आवश्यक योजनाओं पर ही सबसे पहिले विचार करता है और यह भी देखता है कि ऋण लेने वाला सदस्य-देश ऋण लेकर निश्चित समय के पश्चात् उसे लीटा भी सकेगा या नहीं।"

बैंक ने २५ जून १६४६ से अपना कार्य आरम्भ किया। दिसम्बर १६४८ तक कुल १६ देशों ने ऋण लेने के लिए आवेदन पत्र मेजे जिनमें से फ्रांस को २५० मिलियन, नीदरलैंग्ड्स को १६५ मिलियन डॉलर, मैक्सिकों को दो ऋण ३५ मिलियन डॉलर तथा फिलियाइन्स को १५ मिलियन डॉलर के ऋण दिए गए। ३० अक्टूबर सन् १६४६ तक वैंक ने जो ऋण दिए यह अगले एउ पर दी हुई तालिका से स्पष्ठ ई—

### विश्व वैंक और भारत

भारत ने वैंक से अभी तक तीन ऋण लिए है जो इस प्रकार है--

- १. पिहला ऋण ३,४०,००,००० डॉलर का संयुक्त राज्य तया कनाडा से रेलवे-एंजिन खरीदने के लिए लिया गया था। यह ऋण १५ वर्ष की अविधि का है। इस पर ३% ब्याज तथा १ प्रतिशत कमीशन प्रतिवर्ष भारत को देना है। इस ऋण का भुगतान अगस्त १६५० से आरम्भ हुआ। इस ऋण में से १,७०,००,००० डॉलर की खरीद केनेडा से तथा १,००,००,००० डॉलर की खरीद अमेरिका से करना निश्चित किया गया था तथा शेप आवश्यकता के लिए रख दिया गया था। यह ऋण १८ अगस्त १६४६ को मिला था।
- २. दूसरा ऋण १,००,००,००० डॉलर का २६ सितम्बर १६४६ को कृषि विकास एवं सुधार के लिए स्वीकृत किया गया था । इसकी अविध ७ वर्ष है । इस पर २५% व्याज तथा १ प्रतिशत कमीशन प्रति वर्ष लिया जायगा । इसका भुगतान १ जून १६५२ से आरम्म होगा । इस ऋण से भारत सरकार ने अमरीका से ट्रेक्टर खरीदे हैं जो बंजर भूमि को कृषि-योग्य बनाने में काम आ रहे हैं ।
- ३ तीसरा ऋगा १५ अप्रैल १६५० को १८५ मिलियन डॉलर का दामोदर घाटी योजना के अन्तर्गत कोकारो बिजली-घर बनाने के लिए दिया

į

|                                                                                      |             | योग          |                | 3,40,000           | 3,44,000                                 | ×0,000  | 24,000  | 44,000    | 8%,U00                      | 000              | 38,000 | 000,40                 | 4,000 | 64,400   | 3,600      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|--------------------|------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|------------------|--------|------------------------|-------|----------|------------|
| मृत्या                                                                               |             | श्रन्यात्य   | į              | 1                  |                                          |         |         |           | o አ.‹                       | 9000             |        |                        | ;     | ,d,4,00  |            |
| र दिए गए<br>i मं )                                                                   | नियुन शक्ति | ग्रागट,विजली | मेनने का यंत्र | 00 H               |                                          |         |         | 000 4     | 4,000                       | १९,प६३           | 38,300 | ५२,८६०                 |       |          | ·          |
| न के अनुसा<br>रीकन डॉलर                                                              |             | यातायान      | यंत            | 23,300             | 67,80                                    | ر<br>پر | ٥٥٢,٧   |           |                             |                  |        | 23,2%0                 |       | 3%,000   |            |
| ३० श्रम्ट्रवर १६४६ तक प्रयोजन के अनुसार दिए गए ऋण<br>( बद्ध हजार अमरीकन डॉलरों में ) | म           | -            | <u>د</u><br>م  | 28,000             | 43,000                                   | ۵,5°    | 00460   | 60,300    | 22,840                      |                  |        | •                      |       |          | 2,600      |
|                                                                                      | उद्योग      |              | हन्द्र मलि     | 00 700 000 2000 70 | 80,00                                    | 26,600  |         |           |                             |                  |        |                        |       |          |            |
|                                                                                      | स्तिप       | 4 4 4        | नहरके यत्र     | 2 300              | 30,00                                    | 00,4,0  | _       |           |                             | ั้น              | · ·    |                        | 4,000 | 80,000   |            |
|                                                                                      |             |              | कर्चमाल        | 35.00              |                                          |         | 000     | ,<br>,    |                             |                  |        |                        |       |          |            |
|                                                                                      | Tanhar.     | - INTER      | भूस            | Tital I            | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | भारति   | लक्सम्म | PHOTON IN | 4011 21 4 1<br>(7-11 11 1-1 | निमारी<br>निमारी | 1441   | गप्ता गा।<br>स्राप्तिल | मानद् | रिप्रायस | यम् स्थापन |

. ඉዥዶ' ≽ ३२,००० प्र,४०० ११ ११४१,४०० ११,०४,०५० १, प्र, पर, १०७,४५३ वैक ने ये ग्राम्म प्रपनी प्रामी में से दिए तथा दूसरे ऋषों की गारटी मी की \*ग्रभी ५० मिलियन बॉलर के ऋष और मिलने वाले हैं

युगोस्लोविया

योग

0,37,500

गया है। इस ऋरण की ख्रविध २० वर्ष है। इस पर ३% व्याज तथा १% कमीशन प्रति वर्ष दिया जायगा। इसका भुगतान १ ख्रप्रैल १६५५ से ख्रारम्भ होगा।

इस प्रकार वैंक से भारत ने कुल मिलाकर ६,२५,००,००० डॉलर के ऋण लिए हैं, जिनमें से १२,००.००० डॉलर रह करा दिए। अब भारत को ६,१३,००.००० डॉलर के ऋण चुकाने वाकी हैं। ये ऋण हमारी औद्योगिक एवं अन्य विकास की योजनाओं को देखते हुए वहुत कम हैं। अभी गत वर्ष वैंक के प्रधान मि० ब्लेक ने भारतका दौरा करके घोषित किया था कि 'भारत के साधन प्रचुर हैं और इनका विदोहन करने के लिए बैंक और भी ऋण दे सकेगा।' इससे जात होता है कि बैंक में भारत के प्रति साख वनी हुई है। सरकार को चाहिए कि चौथे ऋण के लिए बैंक से वातचीत करके विकास की योजनाओं को प्रगति दे।

वैक के सामने अविकसित देशों के आर्थिक विकास की वहीं भारी समस्या है। वैंक को इन देशों की स्रोर काफी ध्यान देना चाहिए। यदि शीघ ही इन देशों के ग्राधिक-विकास के लिए सही कदम नहीं उठाया गया तो वे शीघ ही समाजवादी अर्थ-तन्त्र की श्रोर भुक जाऍगे। चीन के श्राधिक विकास के लिए रूस ने १% व्याज दर पर ऋण दिया है। श्रतः बैंक को भी उदार होकर ऐसे पिछड़े राष्ट्रो को श्रार्थिक सहायता देनी चाहिए। श्रव तक जो कुछ हुश्रा है उससे तो यह स्पष्ट है कि विश्व वैंक श्रपने प्रकार की एक श्रद्भुत संस्था है जो संसार के ग्रिधिकाश राष्ट्रों को, जो युढ़ के कारण लुझ हो गए हैं, सहायता देती है। सभी राष्ट्रों के छार्थिक विकास और पुतर्निर्माण के उद्देश्यों को लेकर चलने वाली यह पहली ही संस्था है। यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा निटल्ली पूँजी राष्ट्रों के हित में काम लाई जा सकती है। यह एक प्रकार का ऐसा सुरिच्चत पुल है जिसके द्वारा पूँजीपितयों की पूँजी अन्तर्राष्ट्रीय-चेत्र में पहुँचती है। वैक राष्ट्रों के ग्रार्थिक ग्रीर राजनैतिक स्वास्थ्य को बल देने वाली संस्था है जो युद्ध के कारण बिगइ गया था । वैक एक प्रकार का संघ है जिसमें अनेक राष्ट्र सदस्य हैं स्त्रीर सब सदस्य मिलकर ऋण लेने वाले सदस्य का भार बॉट लेते हैं। लार्ड कीन्स ने इसके विषय में एक वार कहा था, "इस संस्था से होने

वाले लाभो को ख्रासानी से नहीं झाँका जा सकता। राष्ट्रों के विकास के लिए इससे उन्हें साधन प्राप्त होंगे; लेनदार तथा देनदार में पारस्परिक-सहयोग होगा—भुगतान संतुलन होगा। इतने वड़े पैमाने पर संसार के प्रश्न को एक साथ लेकर चलने वाली संस्था छाज से पहिले कभी स्थापित नहीं हुई।"

वैक का भविष्य ग्रन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा-कोप की सफलता पर निर्भर है। वैंक तभी सफल हो सकता है जबिक ग्रन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रान्त्रों मे पारस्परिक परिवर्त्यता (Convertibility) हो ग्रीर यह बात कोप की सफलता पर निर्भर है। वैंक की सफलता उसके प्रवन्ध एवं संचालको की विशेषतान्त्रों पर भी निर्भर है, लेनदार देशों की राजकोषीय नीति पर भी निर्भर है, एवं युद्धोत्तर-काल में सभी राष्ट्रों की ईमानदारी पर भी निर्भर है। प्रत्येक मृत्य की जमानत व साख ऋण लेने वाले सदस्य-देश की सुगतान करने की इच्छा एवं शक्ति ही है। परन्तु यदि उधार लेने वाला ही ग्रपनी नीयत गिरा दे तो संसार की कोई भी संस्था तथा कितन ही राष्ट्रों का कितना ही सहयोग सफल नहीं हो सकता।

जो कुछ भी परिश्यित श्रांज है उससे तो यही कहा जा सकता है कि बेंक विश्व के श्राधिक वल्याण की भावना लेकर श्राया है। संसार में उत्पादन के लिए साधनों की कमी नहीं, जन-संख्या का श्रभाव नहीं श्रीर इच्छा की भी कमी नहीं, कमी केवल पूँजी की है। परन्तु केवल पूँजी भी श्रकेली सहायता नहीं कर सकती। श्रावश्यकता तो राष्ट्रों को पारस्परिक सम्पर्क में लाने की है। बैंक का उद्देश्य राष्ट्रों तथा पूँजी दोनो को समीप लाना है। श्रतः यदि राष्ट्रों ने मिलकर सहयोग किया तो जो वृछ श्रांज श्रावश्यकता है मिलकर रहेगा—स्थायित, उन्नति ए दंप्रगति।

# ३७—हमारी वर्तमान मौद्रिक व्यवस्था मुद्रा-मंडी के दोप

हमारी वर्तमान मौद्रिक-व्यवस्था देश के वेन्द्रीय वेंक—रिज़र्व वेंक श्रॉफ इंडिया द्वारा प्रवन्धित होती है। देश मे तीन प्रकार की मुद्राएँ प्रचलित हैं— (१) धातु-मुद्रा, (२) पत्र-मुद्रा, (३) साख-मुद्रा।

धातु-मुद्रा श्रर्थात् सिक्के सरकारी टकसालो मे बनाए जाते हैं। जनता को धातु के बदले में सिक्के बनवाने का श्रिधकार नही मिला हुआ है— केवल सरकार के लेखे पर ही सिक्के बनाकर चलाए जाते हैं। छोटी-बड़ी राशि के श्रनेक प्रकार के सिक्के देश में काम श्राते हैं, जिनमे रुपया, श्रटनी, चवनी, दुवनी, इकनी, श्रधना श्रीर पैसा सम्मिलित हैं। द्वितीय युद्ध से पूर्व एक समय या जबिक रुपया, श्रटनी, चवनी तथा दुवनी चांटी की बनी होती थीं, परन्तु श्राज तो ये सब गिलट की बनाई जाती हैं। युद्ध काल में चांदी का श्रभाव होने के कारण ऐसा करना पड़ा था। जनवरी १६४२ से दो पैसे का सिका, जिसे श्रधना कहते हैं, बनने लगा है। पैसे ता वे के बने होते हैं। सिक्को का लेखा रिज़र्व वैक श्राफ इण्डिया के पास रहता है। देश मे रुपया ही प्रामाणिक-सिकाएं तथा प्रमुख-मुद्रा माना जाता है। इसके श्रितिरक्त ग्रन्य सिक्के सहायक-सिक्के कहे जाते हैं।

१६३५ में रिज़र्व वैक अर्पेफ इपिडया बनने पर नोट चलाने का काम इसी बेंक को साँप दिया गया। अब यही बैंक नोट चलाती है। इस समय हमारे देश में परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय दोनां प्रकार के नोट चलते हैं। २, ५, १०, १०० रुपये के नोट परिवर्तनीय-नोट हैं जिनके बदले में रिज़र्व-वैक सिक्के देने का बच्चन देती है। १ रुपये के नोट अपरिवर्तनीय-नोट हैं जिन्हें भारत सरकार का वित्त-विभाग छाप कर चलाता है। एक और दो रुपये के नोट दितीय युद्धकाल में चलाए गए थे और आज भी चलते हैं। एक रुपये के नोटो के बदले में सरकार सिक्के देने का बच्चन नहीं देती। प्रतिनिधि रूप कागज़ के नोट (Representative Paper Money) इमारे देश में नहीं चलते।

नोट चलाने के लिए श्रव हमारे देश में "वैंकिंग-सिद्धान्त" का पालन किया जाता है जिसके श्रनुसार देश के केन्द्रीय-वैंक (रिज़र्व वैंक श्रॉफ इण्डिया) को नोट चलाने का एकाधिकार मिला हुश्रा है। रिज़र्व वैंक बनने से पहिले देश में "करेसी-सिद्धान्त" का पालन किया जाता था जिसके श्रनुसार सरकार ने नोट चलाती थी।

नोट छापकर चलाने मे रिज़र्व बैंक श्रॉफ इंग्डिया "श्रानुपातिक-कोप प्रगाली" का पालन करती है। इस प्रगाली के ग्रनुसार नोट चलाने से पहिले रिज़र्व वैंक को नोटो के बदले में एक संचित-कोप रखना पड़ता है जिसमें सोना, सोने के सिक्के, विदेशी-सिक्यूरिटीज़, रुपया तथा रुपये की सिक्यूरिटीज़ रक्खी जाती हैं। चलाए जाने वाले नोटो के कुल मूल्य के बदले में संचित-कोप का कम-से-कम ४०% भाग सोना, सोने के सिक्के तथा विदेशी-सिक्यूरिटीज़ में रखना पड़ता है। इसमे भी हर समय कम से कम ४० करोड रुपये के मूल्य का सोना या सोने के सिक्के रखना स्त्रनिवार्य है। संचित-कोप का रोप ६०% भाग रुपया; रुपये की सिक्यूरिटीज़ या श्रन्य देशी बिलो में रक्खा जा सकता है। १९४६ से पहिले, जब अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा-कोष नहीं बना था, रिज़र्व वैक को अपने संचित-कोप में स्टलिंग सिक्यूरिटीज़ रखकर उनके वल पर नोट चलाने का त्र्यिकार था । परन्तु जद भारत श्रन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा-कोप का सदस्य हो गया तो रिज़र्व बैक केवल स्टर्लिङ्ग सिक्यूरिटीज के वल पर ही नहीं वरन् श्रन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा-कोष के सन सदस्य-देशो की सिक्यूरिटीज़ के बल पर नोट चला सकता है। ग्रव हमारे देश की नोट-व्यवस्था काफ़ी लोचदार है। चूँ कि १ जनवरी १६४६ से रिज़र्व वैक श्रॉफ़ इंग्डिया का राष्ट्रीयकरण हो गया है इंसलिए स्जि़र्व वैक द्वारा नोट चलाने का उत्तरदायित्व ग्रव सरकार का भी उत्तरदायित्व बन गया है।

संचेप में भारत की वर्तमान नोट-व्यवस्था की मुख्य-मुख्य वाते ये हैं :--

- (१) परिवर्तनीय श्रीर श्रपरिवर्तनीय दोनो प्रकार के नोटों का चलन,
- (२) नोट चलाने के वैंकिंग सिद्धान्त का पालन, तथा
- (३) 'श्रानुपातिक-कोप' प्रणाली के श्रनुसार नोटो का प्रचलन । इन तीनों विशेषतात्रों के कारण देश की नोट-व्यवस्था में लोच ग्रा गई है।

#### साख-व्यवस्था

भारत में साख-व्यवस्था इतनी उन्नत नहीं हैं जितनी ग्रमरीका तथा यूरोप के श्रन्य देशों में पाई जाती है। न तो हमारे देश में बहुत सी साख-संस्थाएँ (बैंक श्रादि) हैं त्रीर न साल-मुद्रा (चेक, बिल श्रादि) का ही त्रधिक चलन है। देश के कुछ व्यापारिक केन्द्रों में जैसे बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर ग्रादि में साख-संस्थाएँ भी है ब्रौर साख-मुद्रा का भी प्रचार वढ़ गया है; परन्तु देश के श्रान्तरिक भागो में साख का लेन-देन व साख-मुद्रा का चलन ना के बराबर है। इसका कारण यह है कि हमारे देश की श्रधिकांश जनता श्रशिचित है—वे लोग चेकों, विलो तथा ग्रन्य साख-मुद्राश्रो का लिखना तथा उनका प्रयोग करना ही नहीं जानते । दूसरे, यहाँ के लोग राशि को इकटा करके संचित करने में विश्वास करते हैं। वे न तो श्रापस मे ही उघार लेते-देने हैं श्रीर न र्वेकों में ही जमा करते हैं। वैंकों ने भी साख-व्यवस्था को उन्नत बनाने का श्रिधिक प्रयास नहीं किया है। जिन वैंकों ने साख के लेन-देन किए भी वे व्यापार की परिस्थिति से घोखा खाकर नष्ट हो गए । हमारे देश में साख उन्नत न होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले वर्षों मे हमारे देश की वैकिंग-व्यवस्था वडी ब्रस्त-व्यस्त रही। न तो देश मे कोई केन्द्रीय वैक या जो साख-नियंत्रण का काम करता और न वैंकिंग कम्पनी कानून ही था जो वैंको पर ग्रंकुश रखता। श्रव हमारे देश में केन्द्रीय वैंक भी हैं श्रीर वेंकिंग कानून भी वन गया है। अब केवल एक बात की आवश्यकता है कि लोगों को साल्तर ननाकर उनको साख-मुद्रा का प्रयोग सिखाया जाय तभी देश की साख-व्यवत्था उन्नत बनाई जा सकेगी।

भारतीय मुद्रा-मएडी के दोप

भारतीय मुद्रा-मण्डी कई भौगों में विभाजित है। इन भागों में न तो संगठन है श्रीर न श्रापसी सहयोग ही है। इतना ही नहीं, इस मण्डी में कुछ श्रद्ध तो ऐसे हैं जिनमें पारस्परिक सहयोग तो दूर, उल्टी प्रतियोगिता है। स्वदेशी वैंकरों तथा व्यापारिक वैंकों में पारस्परिक प्रतियोगिता रहती है श्रीर वे स्वतन्त्र रूप से रूपये का लेन-देन करते हैं। इसी के साय-साथ इम्पीरियल वैंक भी कु०-१७

त्रम्य न्यापारिक वेंकों का प्रतियागी है क्योंकि इस वेंक को कानून से कुछ विशेष अधिकार तथा सुविधाएँ मिली हुई हैं।

मुद्रा-मरही मे ऋग-प्रदायक संस्थाओं का ऋमाव है। पारचात्य देशों की मित्र कोई भी संस्थाएँ ऐसी नहीं हैं जो विभिन्न व्यवसायों श्रीर उद्योगों की अन्तवस्थकतानुसार राशि की पूर्ति कर सकें। ऋग देने के लिए सुद्रामरही में आवश्यक मात्रा में राशि भी नहीं रहती। मुद्रामरही में न लोच हैं श्रीर न स्थायित्व ही है।

मगड़ी के विभिन्न श्रागा का किसी भी प्रकार सहयोग न होने के कारण ज्याज की दरों में बहुत उच्चावचन रहता है। कही पर ज्याज-दर ऊँची होती तो कही बहुत नीची। इसी प्रकार किसी ज्यवसाय में ऊँची होती है तो किसी ज्यवसाय में नीची दर पर उधार मिलता है।

मराडी में बेंकिंग सुविधात्रों का भी त्रभाव है। देहातों में जहाँ बैंकों की बहुत त्रावश्यकता है, बैंक हैं ही नहीं। हमारें यहाँ ६२,५०० व्यक्तियों के पीछे एक बेंक-कार्यालय है जबिक श्रमेरिका में ७००० व्यक्तियों के पीछे एक बैंक- कार्यालय है। १

त्रन्य देशों की भाँति हमारी मुद्रा-मण्डी में विलों का बहुत ही कम उपयोग होता है तथा विलों की कटौती की सुविधाएँ भी नहीं हैं क्योंकि रिज़र्व बैंक केवल उन्हीं विलों की कटौती करता है जो मान्य हों तथा उसके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार हो।

<sup>ै</sup> ग्रामीय नैंकिंग जींच कमेटी रिपोर्ट-पृ० सं० २४

# ३८--- ऋन्तर्राष्ट्रीय प्रांगण में हमारा रुपया

## ( एक नवीन परिवर्तन )

श्रन्तर्राष्ट्रीय मीद्रिक च्रेत्र में हमारा रुपया सदैव से इंगलैएड की मृद्रा — स्टर्लिंग के साथ वॅधा हुआ रहा। भारत के शासक-अप्रेजो ने देश मे राज-नैतिक ग्राधिपत्य तो जमाया ही साथ ही साथ देश की मुद्रा-व्यवस्था को इस प्रकार संचालित किया कि हम मौद्रिक चेत्र में भी उनका मूँ ह देखते रहे। जैसे श्रीर जब वे चाहते तैसे श्रीर तभी हमारे रुपये की विनिमय-दर मे फेर-बदल कर दिया करते थे। हमारे रुपये का भाग्य विदेशी मुद्रा के साथ वॅघा हुआ था। जब-जब उस मुद्रा में कोई फेर-बदल होती तो उसका पाप हमारी मुद्रा को भी भोगना पहता था श्रीर इस प्रकार हमारे व्यापार पर भी प्रभाव पडता था। यही कारण था कि १६२० के पश्चात भारत के ग्रानेक व्यापारी दिवालिया वन गए। १६२५ में भी हिल्टन यग कमीशन ने रुपये का भाग्य स्टर्लिंग के साथ बॉधना निश्चित किया था । १६३१ में इगलैएड में स्वर्ण-प्रमाप ट्रट जाने पर हमारे रुपये को स्वर्ण-हीन स्टर्लिङ्ग के साथ वैधना पड़ा । १६३५ में रिजर्व दैंक श्रॉफ इंग्डिया वन जाने पर भी इस परिस्थित में कोई फेर-बदल नहीं हुई वरन् रिज़र्व बैंक को कानून के ख्रनुसार रुपये के बदले मे स्टलिंग की खरीद-वेच करने का दायित्व और दे दिया गया। उस समय रुपये की विनिमय-दर १ शि० ६ पेंस थी श्रीर रिज़र्व बेंक १ शि० ६ ३ ह वेस प्रति रुपये की दर से स्टलिंग खरीदता तथा १ शि० ५५% पेंस प्रति रुपया की दर से स्टर्लिंग वेचा करता था। समय-समय पर अनेक वार रुपये के स्टर्लिंग के साथ गठवन्धन पर वाद-विवाद होते रहे श्रीर पत्त तथा विपत्त में तरह-तरह की युक्तियाँ दी जाती थी परन्तु कोई परिणाम न निकला । श्रीर भी, रिज़र्व बैंक ऐक्ट की धारा ३३ के श्रनुसार यह व्यवस्था कर दी गई कि स्टर्लिंग मिक्यरिटियों के बल पर भारत में नोट चलाए जा सकते हैं। इसी व्यवस्था का तो यह दुष्परिणाम था कि गत युद्धकाल में भारत की विदेशी सरकार रिज़र्व बैंक के कोप में स्टर्लिंग सिक्यूरिटियों के ढेर लगाती रही ख्रौर देश में नीट

छाप कर चलाती रही जिससे हमारे देश में मुद्रा-स्फीति हुई, वस्तुत्रों के भाव त्राकाश तक जा लगे श्रीर देशवासियों को वस्तुत्रों के श्रभाव में नारकीय-यातनाश्रों का सामना करना पडा।

परन्तु श्रव परिस्थिति विलक्कल भिन्न है। युद्ध के पश्चात् श्रन्तर्राष्ट्रीय मद्रा-कोप वनने से और भारत सरकार द्वारा उसकी सदस्यता स्वीकार लेने से हमारा रुपया श्रन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक-द्येत्र में श्रव किसी भी देश की मुद्रा-विशेष के साथ वॅधा हुग्रा नही है। १२ दिसम्बर १६४६ को भारत सरकार ने श्रनः र्राष्ट्रीय-मद्रा-कोप की सदस्यता स्वीकार की श्रौर उसी दिन से इमारा रुपया स्वतंत्र हो गया। कोप के विधान के श्रनुसार रुपये का श्रन्तर्राष्ट्रीय मूल्य सोने तथा श्रमरीकन-डॉलरो में व्यक्त करके कोप में निश्चित कर दिया गया। एक रुपया ० २६८६०१ ग्राम सोने के बराबर घोषित किया गया । दुसरे शब्दों में १ ग्रमरीकन डॉलर ३'३०८५२ रुपयो के बराबर निश्चित किया गया। इसी प्रकार कोप के सभी सदस्य-देशों ने श्रपनी-श्रपनी मुद्राश्रों का मूल्य सोने तथा श्रमरीकन वॉलरों में व्यक्त करके कोय के श्रिधकारियों के पास मेज दिया। इस प्रकार ससार के ऋषिकाश-देशों, जो कोप के सदस्य है, की मुद्राएँ एक प्रकार से सोने से सम्बन्धित हो गईं ग्रौर उनका पारस्परिक विनिमय ग्रानुपात भी सोने के माध्यम द्वारा निकाला जाने लगा । भारत सरकार ने अपने रुपये का जो स्वर्ण-मूल्य रक्खा वही इंगलैंगड की सरकार ने १ शि०६ ें० का रक्ला। इस प्रकार सोने के माध्यम को रख कर आज भी १ रुपया १ शि० ६ पे० के समान है। भारत सरकार यदि चाहती तो उस समय ग्रंपने रुपये के स्वर्ण-मूल्य मे परिवर्तन कर सकती थी ग्रौर श्राज भी वह कोष के नियमानुसार उसम परिवर्तन कर सकती है। परन्तु सरकार ने श्रपने देश के श्रान्तरिक श्रीर वैदेशिक व्यापार के हित में रुपये के स्वर्ण-मुल्य में परिवर्तन न करना ही उचित समभा।

रपये का स्वर्ण-मूल्य निश्चित करने से हमारा रुपया, अन्य मुद्राग्रों की भॉति पूर्ण-रूपेण 'स्वतन्त्र' हैं। परन्तु 'स्वतन्त्र' शब्द का यह अर्थ नहीं कि कोई भी, व्यक्ति स्वेच्छानुसार किसी भी समय कितनी भी मात्रा में और किसी भी विदेशी-मुद्रा में रुपये को बदलवा सके। 'स्वतन्त्र' शब्द का श्चर्य तो यह है कि भारत सरकार श्रपने देश के हितों को सामने रखकर रुपये की निनिमय दर में परिवर्तन कर सकती है। ऐसा करते समय उसे, कोप को छोड़ श्रन्य किसी बाह्य सरकार से श्राज्ञा या श्रनुमित लेने की श्रावश्यकता नहीं है। १६४६ से पहिलें तो, रुपये की विनिमय-दर में परिवर्तन करने के लिए इंगलैंगड की सरकार से श्राज्ञा लेना श्रावश्यक था श्रीर स्टर्लिङ्ग में परिवर्तन होने के साथ साथ हमारे रुपये में भी स्वत: ही परिवर्तन हो जाते थे। श्राज यह बात नहीं है। यदि श्राज स्टर्लिङ्ग के मूल्य में कोई घटा-बढी हो या की जाय तो उसका रुपये पर भी प्रभाव पड़े यह श्रावश्यक नहीं है।

कुछ लोग समभते होगे कि चूं कि श्रव भी १ रुपया १ शि०६ पे० के बराबर है तो रुपया स्टलिंड्स पर श्राश्रित होगा, यह बात नहीं है । इसका कारण तो यह है कि हमने १ रुपये का जो स्वर्ण-मूल्य दिया है वही इंगलैंगड की सरकार ने १ शि०६ पे० का दिया है इसलिए १ रुपया १ शि०६ पेस के वरावर है। दूसरे, हमारा ऋधिकाश व्यापार इंगलैएड तथा स्टर्लिझ प्रदेशीय देशों के साथ होने के कारण हमने श्रदल-बदल तथा भुगतान सम्बन्धी सुविधास्रो की दृष्टि से स्रपने रुपयेका मूल्य शि०पस में व्यक्त करने की प्रथा बना रक्खी है ग्रन्यथा हमारे ऊपर इंगलैएट का या स्टर्लिझ का पहिले की भाति कोई दबाव या जोर-जबरदस्ती नहीं है। हम जब भी चाहें तभी रुपये का मूल्य स्टिलिङ्ग मे व्यक्त करना बन्द कर सकते हैं। मुद्रा-कोण की सदस्यता के साथ हमारा स्टर्लिङ्ग से नाता टूट गया है। यह नाता टूट जाने के कारण ग्रव रिजर्व-र्वक श्रॉफ इंग्डिया ऐक्ट की घाराश्रों में भी परिवर्तन कर दिए गए हैं। ऐक्ट की धाराऍ ४० ग्रौर ४१ को रद्द करके एक नई व्यवस्था की गई है कि रिजर्व वेंक पहिले की भाँति ग्रब केवल स्टलिंग ही नहीं वरन् मुद्रा-कोष के मभी सदस्य-देशों की मुद्रात्र्यों का क्रय-विक्रय कर सकता है परन्तु यह क्रय-विक्रय २ लाख रुपये से कम मूल्य की मुद्रास्त्रों का नहीं हो सकता । मुद्रास्त्रों का कय-विकय वेचल श्रिधिकृत व्यक्तियों के साथ ही किया जा सकता है श्रीर श्रिधिकृत-व्यक्ति वे ही होते हैं जिन्हें सरकार १९४७ के विदेशी-विनिमय कानून के ऋनुमार ऐसा करने के लिए श्रिधिकार देती है । इसी प्रकार ऐक्ट की घारा ३३ में भी परिवर्तन करके यह व्यवस्था कर दी गई है कि वैंक मुद्रा-कोष के सभी सदस्य देशों की सिक्यृरिटीयों के बल पर नीट छापकर चला सकती है। पहिले की भाँति श्रव केवल स्टिलिंग-सिक्यृरिटियों के बल पर ही नहीं कीप के सभी सदस्यों की सिक्यूरिटियों के बल पर नीट छापे जा सकते हैं। ऐक्ट की धारा १७ में भी स्टिलिंग के स्थान पर विदेशी-सिक्यूरिटियों या विदेशी-विनिमय शब्दों का प्रयोग कर दिया गया है। इस प्रकार रिज़र्व बैंक एक्ट में फेर-बदल करके हमारे रुपये की स्वतन्त्रता वैधानिक बना दी गई है। स्टिलिंग में रुपये का विनिमय-मूल्य यद्यपि द्याज भी १ शि० ६ पेस है लेकिन हमारी द्यार्थिक एव मौद्रिक परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन करने का श्रधिकार हमारी सरकार को है।

१६४६ में स्टर्लिङ्ग तथा अन्य मुद्रास्त्रों के साथ साथ हमारे रुपये का जो ग्रवम्ल्यन किया गया उससे कुछ लोगों को ग्रामी यह संदेह बाकी है कि हमारा रुपया स्वतत्र नही वरन् स्टर्लिंग पर ही श्राश्रित बना हुन्ना है। परनु ऐसा समभना उनका भ्रम है। जैसा कि रुपये का त्र्यवमूल्यन शीर्पक लेख में वताया गया है, हमारी सरकार ने स्टर्लिझ की देखा-देखी या इंगलैंड के दबाव 🔏 मे श्राकर रुपये का डॉलर-मूल्य कम नहीं किया था । वरन् वह तो स्वतन्त्र-सर-कार का श्रपने स्वतन्त्र-रुपये के लिए देश के हित मे एक स्वतन्त्र-कदम था। इंगलैंगड ने डॉलर-संकट को टालने के लिए स्टर्लिंग का श्रवमूल्यन किया था तो हमने भी श्रपने सामने श्राए हुए डॉलर-संकट को दूर करने तथा श्रपने वैदेशिक व्यापार को वढाकर विदेशो मुद्रा कमाने के लिए रुपये का श्रवमूल्यन किया। यदि हमारो सरकार यह उचित समक्तती कि रुपये का ग्रवमूल्यन नहीं करना चाहिए तो त्रावमूल्यन करने के लिए उसे कोई वाध्य नहीं कर सकता था। पाकिस्तान ने श्रवमूल्यन नहीं किया तो क्या किसी ने उसे श्रवमूल्यन करने के लिए वाध्य किया ? श्रवमूल्यन करते समय वित्त-मंत्री ने स्पष्ट कहा था कि रुपये का श्रवमूल्यन किसी भी शक्ति के दवाव के कारण नहीं वरन् देश 🕽 के वैदेशिक व्यापार की वृद्धि के लिए किया जा रहा है।

श्रव कुछ दिनों से फिर पुनर्मू ल्यन की लहर दौड़ने लगी है। लोगो का श्रतुमान है कि स्टर्लिङ्ग की दर में फिर फेर-बदल की जायगी। यदि ऐसा हुआ तो भारत सरकार भी रुपये के साथ वही बन्दर-नीति बरते यह आवश्यक नहीं है। हो सकता है स्टर्लिङ्ग के पुनर्मू ल्यन पर भारत-सरकार भी वैसा ही करे। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं होगा कि रुपये का स्टर्लिङ्ग के साथ गठवन्धन है वरन् उसका अर्थ यह समभना चाहिए कि देश के हित में सरकार रुपये की दर में परिवर्तन करने को तैयार है। यदि स्टर्लिंग के पुनर्मू ल्यन पर सरकार उचित न समसे तो रुपये की दर में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। परन्तु इसका निर्णय सरकार देश के प्रमुख व्यापारियों, उद्योगियों तथा अन्य विशेषकों से ताल-मेल रखकर ही कर सकती है। राजनैतिक-स्वतन्त्रता के साथ-साथ मौद्रिक स्वतन्त्रता भी हमारे पास है—हम जैसा चाहें उसका उपयोग करें। यदि हमने इस और स्वतन्त्र डग उठाये तो अवश्य ही अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रागण में हमारी मुद्रा का सम्मान बहुत बढ़ जायगा।

# ३६—हमारा वैदेशिक व्यापार

# समस्याएँ और सम्भावनाएँ

गत महायुद्ध से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के कारण संसार के सन्मुख विभिन्न ग्रार्थिक समस्याएँ उपस्थित हुईं, जिनके परिणामस्वरूप संसार क पिछला त्रार्थिक संगठन बदल सा गया । त्रामरीका, कनाडा स्रादि कुछ देश ने श्रिधिक वैभव श्रौर समृद्धि प्राप्त की । उनकी श्रार्थिक स्थिति श्रौर भी बलवर्ते। श्रीर विकासमयी बनी । ब्रिटेन तथा यूरोप के देश महायुद्द की विष्वंसात्मक क्रियाओं के प्रतिफल तथा उपनिवेशों के समाप्त होने से श्रार्थिक संकटका सामना करने लगे। उनके श्रार्थिक दाँचे ने ची एता ही प्राप्त न की, उसमें विश्रद्भलता भी श्राई । उनके ग्रांतिरिक्त भारत ग्रांदि श्रन्य एशियाई देश है जो स्वतन्त्रता प्राप्त कर श्रपनी श्रौपनिवेशिक श्रर्थ-व्यवस्था को राष्ट्रीय श्रर्थ-व्यवस्था का रूप देने में संलग्न है। इस प्रकार महायुद्ध के पश्चात संसार के तीन भिन्न भाग विविध श्रार्थिक ढाँचों को लेकर स्रागे बढ़े। यद्यवि सबका लच्य राष्ट्रीय श्रार्थिक संगठन था, फिर भी उन्होंने भिन्न समस्याश्रों को हल करने के लिए परिस्थितियों के अनुकूल साधनों को अपनाया। ससार के वहुमांग की श्रार्थिक स्थिति को डॉवाडोल देख श्रमरीका इस तथ्य पर पहुँचा कि संसार के लघुभाग की समृद्धि नहुभाग का संकट मिटाये विना ऋधिक समय तक टिकी नहीं रह सकती। अतएव उसने यूरोप के युद्ध से विध्वस्त देशों के आर्थिक ढिचे के विखरे हुए श्रवयवों को पुनः संगठित करने में सहयोग दिया। उसके सहयोग के कारण यूरोप के देशों ने अपनी अर्थ-व्यवस्था का पुनरसंस्थापन श्रति शीघ्र किया । उत्पादन बढ़ने लगा श्रीर श्राज कुछ वस्तुत्रो का उत्पादन संसार की श्रावश्यकता से भी श्रिधिक है। यह सहयोग श्रब भारत श्रादि श्रन्य एशियाई देशों को भी प्राप्त होने लगा है। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है वह इस सहयोग द्वारा कृपि श्रीर खद्योग का विशेष ज्ञान प्राप्त कर उनके उत्पादनो में वृद्धि त्रवश्य ही करेगा। इससे ब्राझ के ब्रायात में कमी और निर्मित वस्तुत्रों के निर्यात में वृद्धि की श्राशा की जा सकती है।

ब्रिटेन श्रादि ग्रन्य देश ग्रमरीका के सहयोग पर ही निर्मर न रहे । उन्होंने घरेलू उत्पादन को बढ़ाने तथा युद्ध के श्रनन्तर खोई हुई मंडियों को फिर प्राप्त करने के लिए राज्यकर (फिसकल ) तथा चलन (मोनेटरी) दोनो ही साधनों को श्रपनाया । श्रायात न्यूनतम श्रावश्यकताश्रो के श्रनुसार नियमित किया गया श्रीर निर्यात को हर प्रकार से बढ़ावा दिया गया; किन्तु, युद्ध-काल में मुद्रारफीति श्रीर वस्तु तथा सेवाश्रो की श्रलभ्यता के कारण उपभोकाश्रों की संचित माँग विरफ़ाटित हो उठी श्रीर फलस्वरूप, श्रायात में भी वृद्धि होने लगी। इससे लेखा-संतुलन की कठिनाई उपस्थित हुई। इसे दूर करने के लिए सभी व्यापारिक घाटेवाले देशों ने कुछ कारेवाहियों कीं, जिसमें महत्वपूर्ण स्थान विनिमय श्रीर परिमाणात्मक निर्वत्धनों का है। ये दो निर्वत्धन श्रमरीका श्रादि देशों में भी बरते जा रहे हैं। भारत श्रादि कई देशों ने नुद्रा का श्रव-मूल्यन किया । इससे लेखा-संतुलन की कठिनाई कुछ समय के लिए द्र श्रवश्य हो गई परन्तु विदेशी माल की एक इकाई के लिए उन्हें एक तिहाई माल श्रिधिक देना पड़ा। संसार के प्रायः सभी देशों ने युद्ध से पूर्व कुछ देशों में वरती जानेवाली द्विदेशिक व्यापार-प्रणाली को श्रपनाया। इस प्रणाली के श्रन्तर्गत कोई भी दो देश पारस्परिक समभौता करते हैं श्रीर श्रपनी श्रावश्य-कता के त्रानुसार त्रायात-निर्यात के 'कोटा' निश्चित करते हैं। कहा जाता है कि इस प्रकार के नियमित व्यापार से लेखा-संतुलन में सरलता होती है। भारत का व्यापार ग्रामी स्वतन्त्र नहीं है। भारत सरकार श्रपनी नीति वदलने में देर नहीं करती श्रीर द्विदेशिक समसौता को ध्यान में रखते हुए लायसन्स देती है। इस सुद्भ वर्गान से यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्राज संसार का व्यापार राज-नैतिक श्रीर श्रार्थिक परिश्यित के श्रनुकूल नियमित श्रीर नियंत्रित है।

संसार की आम समस्याओं के अतिरिक्त भारत के सामने कुछ विशेष समस्याएँ भी आई जिनके कारण उसके व्यापार के ढाँ चे में वड़ा अन्तर आया। युद्धकाल में उपभोक्ता वस्तुओं के आयात में कमी होने से घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिला। भारतीय उद्योगपितयों ने समय से लाभ उठाया और उद्योगों के विकास के साथ नये उद्योगों को भीस्थापित विया। युद्ध के पश्चांत भारत से उपभोक्ता वस्तुएँ भी निर्यात होने लगीं। १६४६ के आयात-निर्यात के देशनांकों से ज्ञात होता है कि ज्ञायात का देशनांक २४४ श्रौर निर्यात का २६० था (१६३८-१००)। दुःख है कि राजनीतिक परिस्थिति ने साथ न दिया श्रौर व्यापार की गति गिरने लगी। देश-विभाजित होते ही भारत के श्राधिक संगठन में ऐसे परिवर्तन ग्राये जिनका व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह भारत के व्यापार का एक महत्वपूर्ण श्रध्याय है जिसमें उसके श्रायात-निर्यात की नई कहानी श्रारम्भ होती है। उसे पटसन, रूड श्रौर श्रन्न के लिए विदेशों पर श्राश्रित होना पडता है। यह सत्य है कि वह श्रपनी श्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकट प्रयास कर रहा है श्रीर पटसन तथा रूई के उत्पादन को काफी श्रिक बढ़ा लिया है। श्रन्न का प्रश्न ही उसकी श्रार्थिक स्थिति की एक विचित्र पहेली बना हुआ है। निम्न तालिका भारत के बढ़ते हुए व्यापार को वताती है:—

## मूल्य का देशनांक

|       | প্ত        | ायात       |           |     |                         | निर्या | त       |     |
|-------|------------|------------|-----------|-----|-------------------------|--------|---------|-----|
| साल   | खाद्यवस्तु | कच्चा      | निर्मित   | कुल | खाद्यव <del>स्</del> तु | कच्चा  | निर्मित | कुल |
|       | व तम्बाक्  | माल        | माल       |     | व तम्वाक्               | माल    | माल     |     |
| १६४६* | १०७        | १०४        | <u>حۇ</u> | ६६  | ११०                     | १०२    | ७३      | १०१ |
| १९५०  | १०४        | ११३        | ६६        | १०३ | १२७                     | ११४    | १०३     | ११० |
| १९५१* | ११२        | <i>૧૫७</i> | १२०       | १२७ | १५५                     | १४८    | १६४     | १५७ |

## मात्रा का देशनांक

 १६४६\*
 १००
 ११४
 १२१
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११६
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५
 ११५<

उपर्यु क तालिका भारत के स्रायात-निर्यात के मूल्य तथा उसकी प्रमात्रा के पिछंतो तीन सालों में घटाव-बढ़ाव को प्रदर्शित करती है। साथ ही वह हमारे व्यापार के दाँचे पर भी प्रकाश डालती है। घटाव-बढ़ाव का एक मात्र

<sup>×</sup> दस माह की श्रीसत

कारण देश की मॉग श्रौर प्रदाय शक्ति ही नहीं है, इस सम्बन्ध में संसार की प्रदाय स्थिति, वस्तुत्रों का मूल्य तथा राजनैतिक वातावरण—ये सभी बातें व्यान देने योग्य हैं।

किसी भी देश का श्रायात श्रीर निर्यात उसके श्रार्थिक ढाँचे पर निर्भर है। भारत की वर्तमान श्रार्थिक स्थित पर ध्यान देने से उसे न पिछड़ा हुआ देश ही कहा जा सकता है श्रीर न उसका नाम उन्नतिशील देशों की सूची में ही श्राता है। उसने उपभोक्ता वस्तुश्रों के उत्पादन में श्रात्म-निर्मरता प्राप्त करली है श्रीर श्रव वह वही मशीनो तथा क्लों के लिए कारखाने स्थापित कर रहा है। इस श्रीद्योगिक उन्नति के कारण उसके न्यापार के ढाँचे में भी परिवर्तन श्राया। उसके निर्यात की सूची से कुछ मदे श्रोभल हो चुकी हैं श्रीर श्रनेक की प्रमात्रा में कमी श्रा गई है। निम्न-तालिका निर्यात की स्थित प्रस्तुत करती है:—

#### कुछ वरतुश्रों का निर्यात ( मासिक श्रौसत ) ( प्रमात्रा )

| वस्तु                 | ३४३१           | १९५०  | १९५१        |
|-----------------------|----------------|-------|-------------|
| रुई (०००टन)           | K              | ₹     | રપ્         |
| स्ती कपड़ा (करोड़ गज) | 3∙€            | €.3   | 3.5         |
| बोरी (नं० करोड़)      | 3°5 e°5        |       | ź. <i>ż</i> |
| हयसेन (करोड़ गंज)     | १०.८           | ٤٠३   | ه•ه         |
| म्रॅंगफली (००० टन)    | ધ્             | 7     | X           |
| श्रलसी ''             | ધ્             | પ્    | ₹           |
| खाल "                 | २              | १     | શંપ્ર       |
| लोहा "                | પ્             | ₹     | પ્          |
| मैगनोज ''             | <del>ሄ</del> ሂ | · ₹१  | ३०          |
| श्रभरक (टन)           | ११५०           | १३५०  | २५८०        |
| चाय ें '              | १८३५४          | १४७३२ | १५१७६       |
| लाख ''                | १७५०           | २५५०  | २०००        |

इन वस्तुओं के श्रांतिरिक्त सिलाई की मशीने, काँच का सामान, चीनी, खेती के श्रोजार, बिजली का सामान, जनी कपड़ा, दरी, रसायन श्रांदि कई निर्मित वस्तुऍ विदेशों को मेजी जाती हैं।

यों तो छोटा बड़ा विविध प्रकार का सामान ऋायात किया जाता है, मुख्य उपभोक्ता बस्तएँ निम्न तालिका में दर्शित की गई हैं:—

## कुछ वस्तुओं का आयात (मासिक औसत)

(प्रमात्रा)

| वस्तु                   | 38 <b>3</b> \$ | १६५०  | १९५१* |
|-------------------------|----------------|-------|-------|
| कागज (टन)               | ६६५०           | ५४५०  | ६५्५० |
| रुई कपड़ा (०००गज)       | १७             | १७    | १३    |
| स्ती कपड़ा (००० गज)     | ७६१३           | ५७४   | ७६७   |
| सूत (००० पौंड)          | १६७५           | २६२   | ३०६   |
| मिट्टी का तेल (००० गैलन | <b>)</b> १६०२० | १८५४८ | १८७२६ |
| पेट्रोल                 | १४०२१          | १६१५४ | १७७१६ |
| खाद (००० टन)            | १७             | ४०    | ११    |
| শ্মন                    | २१३            | १३२   | ३३८   |

देश के श्रायात की सूची यहां पर समाप्त नहीं हो जाती। भारत की वर्तमान विकासमय श्रीयोगिक नीति पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि कुछ उपप्र के मर्दे शीघ ही इस सूची से श्रोभल हो जायेंगी। किन्तु देश के प्राकृतिक साधनों पर व्यान देने से यह छिपा न रह सकेगा कि तालिका में कुछ ऐसी मदें हैं जिनका श्रायात मविष्य में बढ़ेगा। इनके श्रितिरक्त भारत मशीन श्रीर उपभोका वस्तुश्रों को तैयार करने के लिए कचा माल भी श्रायात करता है। इनमें से कुछ वस्तुश्रों के श्रायात का ज्ञान निम्न श्राँकड़ों से किया जा सकता है:—

<sup>\*</sup> दस माह का छौसत

#### (करोड़ रुपये) श्रप्रैल-नवम्बर

| वस्तु             | १९४९             | १६५०         | १९५१        |
|-------------------|------------------|--------------|-------------|
| मशीनों को वैलटिग  | ۰۰۰ ۳            | و٠٠٥         | १'३         |
| रसायन             | ६•३              | <b>ቭ.</b> ጸ  | १२'१        |
| लोह भागड          | પ્ર'શ            | <b>३</b> °१  | 8.5         |
| बिजली के यंत्र    | १०'२             | ₹.⊏          | ६'४         |
| मशीन म्रादि       | ७५.३             | ५७ ६         | ३७ ६        |
| फैरस घातु         | <i>∵</i> €'⊂     | ११ं७         | १३'५        |
| नान-फरस घातु      | १३°०             | १६°८         | १३.प्       |
| दवाइयॉ            | ६°२              | <b>યુ.</b> દ | १०.२        |
| लारी, ट्रक ग्राटि | ४५               | २ १          | १४          |
| मोटरॅ             | २ <sup>-</sup> ३ | २ <b>.</b> ६ | <b>२</b> •७ |

इस प्रकार पिछले कुछ वर्षों से भारत के आयात-निर्यात का ढाँचा वदल रहा है। भारत अब केवल कच्चे माल का प्रदायक न रह कर उसे चोर वाजार के भाव पर भी खरीद कर स्वयं आयात करता है श्रीर उपभोक्ता आदि वस्तुश्रों को तय्यार कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति के बाद विदेशों को भी भेजता है। वि-वर्षों योजना पर ध्यान देने से यह विदित होता है कि अगले पॉच वर्षों मारत के व्यापार का ढाँचा आज के सहश्य मिश्रित न रह कर स्पष्ट रूप प्रह्मण करने लगेगा। मारत के आयात की सूची से रेल के इंजन, कई प्रकार की मशीने, मोटर, रसायन तथा अन्य निर्मित माल की प्रमात्रा नहीं के बरावर रह जायगी। साथ ही भारत रूई तथा पटसन में भी आत्म-निर्मेर वन जायगा। उसकी निर्यात सूची में मशीन, रसायन तथा अन्य निर्मित माल की संख्या और प्रकार प्रमात्रा दोनों में वृद्धि होगी। यह सब तभो सम्भव है जब भारत में राजनैतिक शांति बनी रहे और सरकार तथा उद्योगपित एक द्सरे के सहयोग द्वारा पंच-वर्षोय योजना को सफल बनायें और देश के उद्योगिकरण को वृहद् और विशाल रूप दें।

# ४०--राष्ट्रीय आय

## हमारी प्रति-व्यक्ति आय का एक अध्ययन

किसी भी देश की प्रति व्यक्ति ग्राय उस देश के श्रीद्योगिक श्रीर श्रार्यिक विकास की द्योतक होती है। प्रगतिशील राष्ट्रों की वार्षिक श्राय उत्पादन बाहल्य के कारण स्वतः ही श्रिधिक होती है तथा उद्योग-धन्धों की दृष्टि से पिछुड़े हुए राष्ट्रों की उत्पादन-शक्ति कम होने के कारण प्रति व्यक्ति श्राय मी कम होती है। त्राधुनिक श्रथशास्त्र के चिद्वातों के त्रानुसार प्रति व्यक्ति त्राय सन्चे उत्पादन की ही द्योतक नहीं, राष्ट्रीय त्राय के वितरण पर भी यथेष्ट प्रकाश् डालती है । प्रति व्यक्ति स्राय का राष्ट्र की सम्पत्ति के वितरण से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। राष्ट्र के श्रार्थिक जीवन के उतार-चढ़ाव प्रति व्यक्ति श्राय द्वारा जाने जाते हैं। ग्रार्थिक त्रायोजन की दृष्टि से श्रार्थिक जीवन के इन परिवर्तनों को जानने के लिए राष्ट्रीय श्राय का ज्ञान प्राप्त करना बहुत श्रावश्यक है। राष्ट्रीय श्राय के ऋँकड़ों द्वारा समाज के रहन-सहन के रतर का पता लगाया जा सकता है श्रीर यह ज्ञात किया जा सकता है कि राष्ट्र के विभिन्न वर्ग उन्नति पर हैं श्रयवा श्रवनित की त्रोर जा रहे हैं। हमारे देश में, जहाँ के निवासियों का रहन-सहन निम्नतर है, जहाँ के लोगों का त्वास्य बहुत गिरा हुआ है, जहाँ लोगों को पोषक ब्राहार तो क्या पेट भर भोजन भी प्राप्त नहीं, इस वात की कठिन श्रावरयकता है कि राष्ट्रीय श्राय की वास्तविक स्थिति जानी जाय । ऐसी स्थिति में यदि सरकार राष्ट्रीय श्राय का सही-सही ज्ञान प्राप्त कर सके तो उसे देश की ष्ट्रार्थिक विपमता को द्र करने के लिए कोई भी ठोस क्दम उठाने में काफी योग मिल सकता है श्रीर तभी वह लोगों की कर-समता का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके समता के आधार पर कर-प्रगाली का श्रायोजन कर सकती है।

गत वर्षों में इमारे यहाँ राष्ट्रीय त्राय की वास्तविक स्थिति जानने के श्रनेक प्रयत्न होते रहे हैं। सबसे पहला प्रयत्न १८६७-७० में किया गया था जब डा॰ दादाभाई नोरोजी ने राष्ट्रीय श्राय सम्बन्धी श्रॉकड़े प्राप्त किए थे। इसके

### राष्ट्रीय श्राय

पश्चात् समय-समय पर श्रनेक प्रयत्न होते रहे । समय-समय पर प्रति व्यक्ति श्राय के जो श्रांकड़े प्राप्त किए गए, वे इस प्रकार हैं:—

| 71( |                  | managed and a second                     | _             |
|-----|------------------|------------------------------------------|---------------|
|     | वर्ष             | श्रॉकड़े प्राप्त करनेवाले व्यक्तिया प्री |               |
|     |                  | संस्था का नाम                            | (रुपयों में ) |
|     | १८६७-७०          | दादाभाई नौरोजी                           | २०            |
|     | १८८२             | लार्ड कोमर                               | २७            |
|     | १८६१             | ई० ए० होर्न                              | २८            |
|     | १८६८             | डिग्वी                                   | १७-८          |
|     | १८६६-१६००        |                                          | १२-८          |
|     | १६००             | कर्जन                                    | ₹०            |
|     | १६०३             | सर श्रार० गिफिन                          | ३०            |
|     | १६११-१२          | डा० बालकृष्णन्                           | २१            |
|     | १६११             | ई० ए० होन                                | ४२            |
|     | १६१३-१४          | वादिया ग्रीर जोशी                        | <b>४</b> ४-⊏  |
|     | १६००-१४          | शाह श्रौर खंभाता                         | ŧ⊏            |
|     | १६२१-२२          | शाह श्रौर खंभाता                         | ६७            |
|     | १९२५             | वकील श्रौर मुरजन                         | ७४            |
|     | १६३१             | फिएडले शिराज़                            | ६३            |
|     | १६३१-३२          | डा० राव                                  | ६५            |
|     |                  | ग्रामीख                                  | ५१            |
|     |                  | नागरिक                                   | १६६           |
|     | १६३७-३८          | सर जेम्स ग्रिग                           | ५्६           |
|     | <b>३</b> ६-३६ ३९ | 'कॉमर्स' साप्ताहिक के एक                 |               |
|     |                  | लेख द्वारा १⊏-१२-१६४३                    | ६६            |
|     |                  | <b>ग्रामी</b> ग्                         | ४७            |
|     |                  | नागरिक                                   | २००           |
|     | १६४२-४३          | 'कॉमर्स' के एक लेख द्वारा                | १४२           |
|     | 1                | ग्रामीण                                  | 83            |
|     |                  |                                          |               |

| बर्ष  | <b>घाँकड़े</b>      | प्राप्त करने घाले व्यक्ति या | प्रति-च्याक आय |
|-------|---------------------|------------------------------|----------------|
|       |                     | संस्था का नाम                | (रुपयों में )  |
|       |                     | नागरिक                       | ४८३            |
| १६४३- | ·88                 | दिल्लो के एक साप्ताहिक       |                |
|       |                     | 'ईस्टर्न इकॉन्) मिस्ट'       | १३६            |
| १६४४  | <b>.</b> ૪ <u>५</u> | >)                           | 358            |
| १९४५  | -४६                 | · ,,                         | १३७            |
| १६४६  | -४७                 | 33                           | 8⊀\$           |
| १६४७  | <b>.</b> %⊏         | "                            | १६०            |
| १९४५  | 38-                 | "                            | १⊏६            |
|       |                     |                              |                |

उक्त ग्रॉकड़ों से जात होता है कि समय-समय पर विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा लिए गए श्रंको मे काफी श्रन्तर श्रीर विषमता है। इसका एक कारण यह है कि समय-समय पर मूल्य-स्तरों में, जिनके ग्राधार पर ये ग्रंक ज्ञात किए गए थे, काफी श्रन्तर रहता था । दूसरी बात यह रही कि किसी विशेषज्ञ ने श्रपनी जॉच-पड़ताल का चेत्र छोटा रक्खा श्रीर किसी ने बहुत विस्तृत-किसी ने समूचे भारत के ग्रंक प्राप्त किए तो किसी ने किसी स्थान-विशेष के । इससे ग्रॉकड़ो में अन्तर रहा। एक वात और है। इन ऑकड़ों को निकालने में अन्वेपको ने पद्मपात से भी काम लिया। जो श्रन्वेपक यह दिखाना चाहते थे कि श्रंगरेजी राज्य में देश की श्राधिक उन्नति हुई है, वे ऊँचे श्रॉकड़े निकालते रहे श्रीर जों ग्रन्वेपक इसके विपरीत सिद्ध करना चाहते थे, उन्होने प्रति व्यक्ति श्राय के नीचे श्राँकड़े निकालने की चेष्टा की। इसके श्रतिरिक्त हमारे देश.की श्रक-व्यवस्था भी बहुत दोप-पूर्ण रही है। श्रंक प्राप्त करने की सरल श्रीर वैशानिक पद्धति का श्रामाव होने के कारण प्राप्त किए गए श्रंको को बिलकुल विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। फिर भी जो कुछ स्रॉकड़े इस समय प्राप्त हैं उनके श्राधार पर यही कहा जा सकता है कि भारत की उत्पादन शक्ति श्रीर इस पर श्राश्रित राष्ट्रीय श्राय बहुत कम है। देशवासियों का निम्नतर जीवन-स्तर इस बात का एक प्रमाण है। श्रन्य देशों की तुलना में तो हमारी राष्ट्रीय श्राय बहुत ही कम है। प्रो॰ कोलिन क्जार्क ने विभिन्न देशों की राष्ट्रीय श्राय की तुलना करने के लिए 'श्रन्तर्राष्ट्रीय इकाई' के श्राधार पर प्रति व्यक्ति श्राय के तुलनात्मक श्रॉकड़े दिए थे जो इस प्रकार हैं:—

| देश            | श्रन्तर्राष्ट्रीय इकाई |
|----------------|------------------------|
| श्रमरीका ं     | <b>१३</b> ८१           |
| इंगलैएड        | १०६६                   |
| श्रास्ट्रेलिया | ٠٣٥ .                  |
| फ्रांस         | ६८४                    |
| जापान          | ३५३                    |
| भारत           | २००                    |

हो सकता है कि प्रो॰ क्लार्क के ये श्रॉकड़े नितान्त सत्य न हों परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि श्रन्य पाश्चात्य देशों की श्रपेचा भारत में प्रति व्यक्ति श्राय बहुत नीची हैं।

#### युद्ध का प्रभाव

युद्ध के कारण देश में उद्योग-धंघों को जो प्रोत्साहन मिला श्रौर उसके फलस्वरूप लोगों के रोजगारों में जो बढोत्तरी हुई उससे सामान्यतः यह घारणा बन गई है कि देश की प्रति व्यक्ति श्राय भी बढ़ी है। परन्तु विशेषज्ञों ने १६३६ से १६४५ तक के जो श्रॉकड़े इकहें किए हैं उनसे यह धारणा बिलकुल ग़लत सिद्ध होती है। इस सम्बन्ध में दिल्ली के साप्ताहिक 'ईस्टर्न इकॉनॉमिस्ट' के शोध विभाग ने कुछ श्रॉकड़े संकलित किए हैं। उनसे ज्ञात होता है कि १६३६ में प्रति व्यक्ति श्राय ६७ रुपये थी परन्तु यह घट कर १६४५-४६ में ६३ रुपये रह गई। उक्त पत्र से लिए गए श्रॉकड़ों से यह बात श्रौर भी श्रिधिक स्पष्ट होती है—

१६३६-४० ४०-४१ ४१-४२ ४२-४३ ४३-४४ ४४-४५ ४५-४६ १. प्रति-व्यक्ति ६७ ७० ७५ ११२ १३८ १३६ १२७ श्राय (रुपयो में) कु०-१⊏

- २. निर्वाह-न्यय (बंबई) १०० १०५ ११७ १६० २२७ २१६ २१७ ( श्राघार १६३६ = १०० )
- ३. निर्वाह-व्यय ६७ ६७ ६६ ७० ६४ ६४ ६३ बाई से सम्बन्धित प्रतिव्यक्ति श्राय

इस तालिका में वंबई के निर्वाह व्यय को ही प्राधार माना गया है क्योंकि देहातों के सम्बन्ध में जीवन-व्यय के श्रॉकड़े उपलब्ध हैं ही नहीं श्रोर यदि उपलब्ध मी हों तो उनसे सही निष्कर्प नहीं निकल सकता। देहात में लगभग सात करोड ऐसे व्यक्ति हैं जिनका उत्पादित कृपि-पदार्थों पर कोई श्रधिकार नहीं हैं। वे केवल खेतिहर-मजद्र हैं। उन्हें कृपि-पदार्थों की मूल्य-वृद्धि से कोई विशेष लाभ नहीं हु श्रा है। इस विषय में बुडहेड श्रकाल कमीशन का मत देना श्रावश्यक है। कमीशन का मत है कि साधारण कृषकों को मूल्य वृद्धि से कोई भी विशेष लाभ नहीं मिला है—कुछ वृद्धि हुई है— परन्तु इसके साथ-साथ कृपक ने लगान, किराया श्रीर ऋण चुकाने के लिए श्रपने उत्पादन का बहुत कम भाग बाजार में बेचा है (श्रतः उन्हें मूल्य-वृद्धि से कोई श्रधिक लाभ नहीं मिला है)। कमीशन के इस मत पर यह माना जा सकता है कि देहातों में प्रति व्यक्ति श्राय में कोई हास नहीं तो कोई वृद्धि भी नहीं हुई है।

प्रति मनुष्य श्राय के हास के कारण जानने की उत्कंटा होना स्वामाविक है क्यों कि राष्ट्र के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के सारे श्रायोजन इसी पर निर्मर करते हैं। केंवल जर्मनी, जापान श्रीर इटली को छोड़ कर संसार के सभी देश युद्ध-पूर्व के बराबर श्रीयोगिक उत्पादन करने लगे हैं श्रीर हमारा देश श्रागे बढ़ने की जगह पीछे ही हटता रहा है। श्रमरीका मे तो युद्ध पूर्व स्तर से ७० प्रतिशत श्रीर श्रिषक उत्पादन होने लगा है। निस्सन्देह यातायात की कठिनाई, कारखानो की युद्ध कालीन फूट श्रीर श्रीयोगिक इडतालें हमारी उन्नित में बाधक हुई उनके कारण समय समय उत्पादन कार्य क्का है परन्तु ये सब बातें तो कुछ न कुछ श्रंशों में प्रत्येक देश में हुई हैं। हमारे देश में कल पुर्जी की यदि कमी थी तो साथ ही श्रन्य देशों में युद्ध के कारण जो नाश हुशा

उससे हमारा देश वंचित रहा । श्रन्य देशों की तरह हमारा देश मी श्रीद्योगिक उत्पादन में वृद्धि कर सकता था। देश का विभाजन श्रीर तत्जनित कठिनाइयाँ निस्सन्देह एक मुख्य कारण हैं परन्तु विभाजन के पूर्व के श्राँकड़ों से स्पष्ट हैं कि युद्धकाल में भी प्रति-मनुष्य श्राय में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई । इससे सिद्ध होता है कि हास के कारण राजनैतिक न होकर श्रार्थिक हैं। हमारे देश के श्रार्थिक हाँ चे का वर्तमान सगठन ही हमारी श्रार्थिक समस्याश्रों का मुख्य कारण है। देश के पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक साधन हैं। इन साधनों का श्रीद्योगिक उपयोग करने के लिए देश में पर्याप्त जनशक्ति हैं। यदि कोई कमी हैं तो केवल श्रार्थिक संगठन की हैं। जब तक यह जन-शक्ति प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उत्योग नहीं करती तब तक श्रीधकतम उत्पादन सम्भव नहीं। श्रांमक पूर्ण उत्साह श्रीर कुशलता से तभी कार्य करेगा जब उसे यह विश्वास हो कि उसे श्रपने श्रम का प्रतिफल श्रवश्य मिल जायगा। दुर्भाग्य से देश में श्रमी ऐसी कोई युक्ति नहीं निकाली गई जिस्से श्रमिक वर्ग में इस प्रकार का विश्वास तथा संतीय उत्पन्न होता। इस प्रकार के विश्वास का श्रमाव श्रीद्योगिक उत्पादन पर बुरा प्रभाव होता। इस प्रकार के विश्वास का श्रमाव श्रीद्योगिक उत्पादन पर बुरा प्रभाव हाल रहा है। यह तथ्य निन्न श्राँकड़ों से स्पष्ट है:—

#### भारत मे श्रीद्योगिक उत्पादन

| वस्तु            | १६४५-४६          | ४६-४७ | प्रतिशत हास |
|------------------|------------------|-------|-------------|
| सूती कपडा (दस    |                  |       |             |
| लाख गजो मे       | ) ४६५१           | ३⊏६३  | १७          |
| सूत (दस लाख      |                  |       |             |
| र्पोंडो में)     | ५८४              | ४७०   | १४          |
| इस्पात् (निर्मित |                  |       |             |
| टन १०००)         | , १३३८           | ११५०  | २१          |
| इस्पात् (कचा     |                  |       |             |
| टन १०००)         | 3355             | ११६६  | 5           |
| कोयला (टन १०००)  | ) २ <b>६</b> ५४३ | २६२१⊏ | १३          |
| सीमेंट (टन १०००) | २१४६             | २०१६  | Ę           |

वस्तु १६४५-४६ ४६-४७ प्रतिशत हास शकर (हंडरवेट १०००) १०२३० ⊏६६६ **१५** 

अमिक वर्ग के ग्रसहयोग का हमें दूसरा सवृत हडतालों की संख्या तथ. उसके फल स्वरूप नष्ट हुए दिनों में मिलता है:—

| हड़तालें          |                                                              |  |  |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| हडतालों की मंख्या | काम करने के नष्ट हुए दिन                                     |  |  |  |  |
| ४०६               | ₹ <i>33</i> ¥                                                |  |  |  |  |
| ३२२               | ७५७७                                                         |  |  |  |  |
| ७१६               | २३४५                                                         |  |  |  |  |
| ६५⊏               | ३४७ <b>५</b>                                                 |  |  |  |  |
| <b>≒</b> ₹∘       | ४०५४                                                         |  |  |  |  |
| १६२६              | १२७००                                                        |  |  |  |  |
| २१६६              | १५८८०                                                        |  |  |  |  |
|                   | हडतालों की मंख्या<br>४०६<br>३२२<br>७१६<br>६५⊏<br>⊏२०<br>१६२६ |  |  |  |  |

श्रमिक वर्ग में जब तक सन्तोप श्रीर विश्वास उत्पन्न नहीं होता श्रीर जब तक उसका पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होता उत्पादन में बृद्धि सम्भव नहीं हो सकती। कृषि पदार्थों के उत्पादन में भी तभी बृद्धि होगी जब कृषि संगठन में धामूल परिवर्तन किए जाएँ। कृषि प्रणाली को ऐसी व्यवस्था हो जिससे प्राकृतिक पदार्थों का पूर्ण उपयोग किया जा सके। श्रन्य देश उत्पादन बढ़ाने में जुटे हुए हैं। हमें भी राष्ट्रीय श्राय में बृद्धि करनी चाहिए। सबसे पहिले उसका हास रोकना होगा श्रीर किर उसमें वृद्धि की जायगी। मारत सरकार ने गत वर्ष राष्ट्रीय-श्राय-समिति वैठाई थी। इस समिति ने वर्तमान स्थिति का श्रम्ययन करके राष्ट्रीय श्राय बढ़ाने के सुमाव दिए हैं। यहाँ समिति की रिपोर्ट पर तक करना वांछनीय नहीं हैं। यहाँ केवल कुछ सुमावों की श्रोर संकेत करना श्रावर्यक है जिससे राष्ट्रीय श्राय में बढ़ोत्तरी से सके।

भारत की प्रति मनुष्य आय में जो हास आरम्भ हो गया उसे रोकने के जिये निम्न कार्य आवश्यक है:—

मुद्रास्फीति वर्तमान श्रार्थिक सकट का मुख्य कारण है। जवतक इस पर नियन्त्रण नहीं होगा मूल्यस्तर को ऊँचे उठने से नहीं रोका जा सकता। ग्रतः सरकार को जनता की ग्रातिरिक्त क्रयशक्ति 'सरलस पर्चेजिंग पावर' को कम करने के प्रयत्न करने चाहियें तथा साथ ही पत्र-मुद्रा की राशि भी निश्चित कर देनी चाहिये।

केवल मुद्रा सम्बन्धी सुधारों से ही समस्या नहीं सुलभ सकती। राजस्वनीति में भी निश्चित परिवर्तन करने होगे। गत दस वर्षों से केन्द्रीय आय-व्ययकों (बजट) में घाटा चला आ रहा है। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय आय-व्ययकों को सन्तुलित करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

मुद्रा तथा राजस्व सम्बन्धी सुधारा के ब्रितिरिक्त उत्पादन वृद्धि का सुसगठित तथा हढ प्रोग्राम कार्यान्वित करना चाहिये। जन तक देश मे उपभोग्य वस्तुश्रों की कमी है कितने ही प्रयत्न किए जाएं, प्रति मनुष्य वास्तिविक ब्राय मे वृद्धि नहीं हो सकती। उत्पादन वृद्धि के वेतु प्रत्येक उद्योग मे एक ऐसा संगठन स्थापित किया जाय जो मिल मालिको ब्रीर मजदूरों के नित्य के भगड़े निपटा सके। कुछ बड़े-बड़े उद्योग-धंघों के प्रवन्ध मे श्रीमकों को भी शामिल किया जाय; विशेषकर राष्ट्रीय उद्योग धंघों मे। प्रत्येक उद्योग-धंघों मे विशेषकों ब्रीर कलाकुशल व्यक्तियों की एक समिति होनी चाहिए जो उस उद्योग की उत्पादन वृद्धि की योजनाएँ बनाती रहे तथा उन योजनाश्रों को कार्यान्वित करने मे मार्गदर्शन कराती रहे। विदेशा से पूँजीगत माल मँगाने की एक योजना तैयार करनी चाहिए तथा यह जॉच करनी चाहिए कि श्रमेरिका ब्रीर इगलेग्ड को छोड़ कर हम छोटे देशों जैसे स्वीडन, स्विटज़रलैंग्ड, जापान, जर्मनी, चेकोस्लोच्हाकिया इत्यादि से कौन-कौन सी मशीन, कल-पुर्जे मँगवा सकते हैं।

उत्पादन बृद्धि के साथ-साथ हमें वितरण की वर्तमान विपमताओं को दूर करना है तथा चढ़ी हुई राष्ट्रीय श्राय का इस प्रकार से वितरण करना होगा जिससे उद्योग, व्यक्ति, स्थान किसी भी हष्टि से विपमता उत्पन्न न हो। १६४७-४८ में कुल राष्ट्रीय श्राय का ५६ र प्रतिशत भाग कृषि इत्यादि द्वारा उत्पन्न किया जाता था तथा २१ र प्रतिशत उद्योग धंधो द्वारा। इस श्रुसन्तुलित श्रवस्था का श्रन्त तभी हो सकता है जब कृषि पर से जनसंख्या का भार दूर किया जाय श्रीर गांवों में छोटे उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन दिया जाय। इसी प्रकार शहर श्रीर गांव के मजद्रों की प्रति व्यक्ति श्राय में वड़ी विषमता है। वम्बई के साताहिक 'कॉमर्स' ने श्रनुमान लगाया है कि १६४७-४८ में शहर के मजद्र की श्रीसत श्राय ४४३ व० थी श्रीर गांव में काम करने वाले मजद्र की केवल १७१ ६० थी। इस प्रकार की विपमताएँ जब तक हमारे श्राधिक जीवन में उपस्थित हैं तब तक प्रतिशत मनुष्य श्राय में कोई विशेष वृद्धि संभव नहीं है। शहर श्रीर गांव के बीच के वर्तमान श्रसंतुलन को केवल ग्रामीण श्रीद्योगीकरण के द्वारा ही द्र किया जा सकता है श्रीर तभी वितरण की समस्या को मूलतः सुलमाया जा सकता है।

# ४१-विदेशी पूँजी का प्रश्न

देश के कोने-कोने में एक लहर सी व्याप्त है कि शीवातिशीव भारत का श्रीद्योगीकरण हो । छोटे नागरिक से लेकर चोटी के नेता तक, समाज-सुधारक से लेकर राजनीतिज्ञ तक, कलाकार से लेकर ऋर्यशास्त्री तक 'उत्पादन बढ़ास्त्रो' के नारे बुलन्द कर रहे हैं। परन्तु श्रीद्योगिक विकाम सम्बन्धी बृहद् योजनाश्रों को कार्यान्वित करने में इम पूँ जी की समस्या को लेकर श्रटक जाते हैं। पूँ जी के मुख्य स्रोत दो हैं—(१)म्रान्तरिक स्रथवा भारतीय पूँजी, (२) बाह्य म्रथवा विदेशी पूँजी। यद्यपि प्रथम महायुद्ध काल मे भारतीय श्रीद्योगिक चेत्र मे स्रान्तरिक पूँजी स्राती रही फिर भी हमारे मुख्य धंधों में विदेशी पूँजी का ही विशिष्ट स्थान रहा है। यदि देखा जाय तो विदेशी पूँजी के इतिहास से हमारे देश का गत डेंढ सौ वर्ष का इतिहास वंधा हुन्ना है। विदेशी शासको ( श्रंगरेजों ) ने भारत को केवल राजनैतिक दृष्टि से ही परतन्त्र नहीं बनाया वरन् उन्होने इसे श्रार्थिक शोषण का त्तेत्र बनाए रक्खा । प्रारम्भ मे लगभग ७० वर्षों तक भारत से कच्चा माल इंगलैएड के कारखानों के लिए खींचा गया स्त्रीर पक्का माल भारत के बाज़ारों में लाकर वेचा गया। इस दुहरे शोपण के कम मे विदेशी पूँजी का पूरा हाथ या और सरकार का उसे पूर्ण प्रोत्साहन श्रीर संरक्षण मिला हुआ था। धीरे-धीरे भारत में ही विदेशी पूँची के श्राघार पर नए उद्योग-धंचे श्रारम्भ किए गए। देश की पूँजी को 'श्रपयांत' तथा 'संक्रचित' कह कर भविष्य में भी अनन्त काल तक देश का शोषण करने की भावना से विदेशी पाँजी का देश में विनियोग किया जाता रहा। कारख़ाने, निर्माणियों, वैंक, बीमा कम्पनियां श्रादि संस्थाएँ विदेशी पूँ जी से स्थापित की जाती रही। रेल, कोयले, चाय, कहवा, रवड़, कपास, पटसन इत्यादि उद्योगो में विदेशी पूँजी श्रतुल मात्रा में लगाई गई। इन उद्योगो के द्वारा करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष श्रौद्योगिक लाभ के रूप में इड्सलैंग्ड श्रौर श्रन्य देशों को जाता रहा । यही नहीं, विदेशी पुँजी द्वारा सगठित तथा विदेशी सरकार द्वारा सरिच्चत उद्योगों के कारण राष्ट्रीय उद्योगों के विकास में काफी बाधा

श्राई । श्रुतुल पँजी, उत्तम संगठन तथा सरकारी सरक्रण के कारण वे सदा ही शक्तिशाली रहे ग्रीर स्थानीय उद्योगों से प्रतियोगिता करते रहे । इस विषय में श्रारम्भ से ही भारतीयों का विरोध रहा श्रीर राष्ट्रीयता की श्राग फुँकते ही यह विरोधी भावना त्रौर भी प्रवल होती गई। १६२१-२२ मे इस प्रश्न को सर-कारी तौर से 'फिसवल कमीरान' को सौंप दिया गया । १६२५ में फिर विदेशी पूँजी के प्रति नीति-निर्धारण के लिए सरकार ने एक विदेशी पूँजी समिति स्था-पित की । इस समिति के भारतीय सदस्यों ने श्रपनी सम्मति प्रकट की कि भार-तीय उद्योग-शंघों का विकास विदेशी पूँजी की अपेन्ता भारतीय पूँजी के द्वारा ही किया जाय। भारत को विदेशी पूँजी के इतने क्टु अनुभव रहे कि देश में पूँजी की कमी होते हुए भी सलाहकार-योजना बोर्ड ने ऋपनो रिपोर्ट में लिखा या "श्रौद्योगीकरण के लिए देश में ही पूँजी प्राप्त हो सकेगी श्रौर उद्योग-धंघो के संचालन के लिए विदेशी पूँजी की प्रत्यक् रूप में भ्रावश्यकता नहीं होगी । नित्सन्देह श्रीद्योगिक कुशल कारीगरों की श्रोर पूँजी-गत माल की त्रावश्यकता होगी परन्तु उपर्युक्त कार्यों के ग्रातिरिक्त विदेशी पूँ जी को रंथान नहीं होना चाहिए क्योंकि विदेशी पूँ जी के एक वार जम जाने पर उसे उखाडना कठिन हो जाता है।" इन ऐतिहासिक कारणो के ग्रतिरिक्त विदेशी पूँ नी के विरुद्ध कुछ सैद्धान्तिक कारण भी रहे हैं।

हमारे देश में विदेशी पूंजी एक भारी संख्या मे लगी हुई है। १६३० में 'इकॉनॉमिस्ट' नामक पत्र ने अनुमान लगाया था कि भारत में अगरेजी-पूंजी का मूल्य ७०० करोड़ पीएड था। १६३३ में ब्रिटिश एसोसियेटेड चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने भारत में अगरेजी पूंजी १००० करोड़ पीएड ऑकी थी जो इंगलैएड की विदेशों में विनियोगित पूंजी का लगभग एक-चाथाई था। श्री बी० आर० शेनाय महोदय के अनुसार मार्च १६४५ में भारत-स्थित विदेशी पूंजी २२७५ मिलियन पीएड के लगभग थी जो किचित अतिशयोक्ति से मुक्त नहीं है क्योंकि इस अनुमान में विदेशी हायों से भारतीयं हायों में स्थानान्तरित होने वाले व्यापारों का लेखा नहीं लगाया गया था। हम जानते हैं कि सन् १६३६ से

<sup>े</sup> ऐडवाइज़री प्लानिंग बोर्ड की रिपोर्ट---१६४७ पृ० सं० १७-१८

भारत स्थित विविध उद्योगों का भारतीयकरण होना श्रारम्भ हो गया था श्रीर जैसे-जैसे युद्ध तीत्रातितीत्र होता गया वैसे-वैसे उसकी गित में भी प्रगित श्रावी गई यहाँ तक कि सत्ता हस्तान्तरित होने के साथ ही विदेशियों ने श्रपने को भारतीय उद्योग क्षेत्र से मुक्त करना चाहा श्रीर उन्होंने उनको श्रीने-पौने भावों पर विकय भी कर दिया। वम्बई के कपास मिल, कलकत्ते तथा निकटवर्ती प्रदेश की जुट मिलें भारतीयों के हाथों मे श्रागई। परन्तु यह कहना सर्वथा न्याय संगत है कि देश मे विदेशी पूँजी काफी बड़े परिमाण में विद्यमान है। यद्यपि श्रव भारतीय पूँजी उत्तरोत्तर निडर होती जा रही है तो भी वैंक, जलयान, रेल, बीमा, चाय, कहवा, खान इत्यादि उद्योगों में विदेशी पूँजी का प्राधान्य एवं वोलवाला है।

विदेशी प्ॅजी भारत में निस्न भिन्न-भिन्न रूपों में ग्राई है श्रौर विद्यमान है:---

- (श्र) विदेशियों ने भारत के व्यापार तथा उद्योग पमंडलों के हिस्से खरीद रखें हैं या ऋग्-पत्रं ले लिये हैं जिनके अनुसार हिस्सों पर लाभाश श्रीर ऋग्-पत्रों पर बृद्धि देश से बाहर जाती रहती हैं। इतना ही नहीं विदेशी हिस्सेदारों के हिस्से इतनी श्रीषक मख्या में हैं कि उनकी अधिकता के कारण प्रमंडलों का नियंत्रण तथा प्रवन्ध भी लगमग विदेशियों के हाथ में आ गया है। जैसे 'टाटा आयरन एएड स्टील कम्पनी' में अधिकांश हिस्से विदेशियों के ही हैं।
- (व) विदेशी घनपतियों ने भारत निवासियों को अल्प-कालीन तथा दीर्घ-कालीन ऋग दे रखे हैं जिसके द्वारा विदेशी पूँजी भारत में आ गई है। भारतनिवासियों ने इसी धन राशि से उद्योग चला रखे हैं और विदेशी पूँजी पर बढ़ि विदेशों को चली जा रही है।
- (स) विदेशियों ने अपनी पूँजी से हमारे देश मे या तो अचल सम्पत्ति खरीद ली है और या अपने ही स्वामित्व में या भारतीयों की सामेदारी में व्यापार और उद्योग धंघे चला रखे हैं जिनका पूर्ण प्रवन्ध, संचालन तथा नियंत्रण विदेशियों के ही हाथ में है, जैसे कोयले की खाने, चाय के बाग। 'विटिश इण्डिया कारपोरेशन' भी विदेशी पूँजी का ही उद्योग समृह हैं।

विदेशी सरकारों ने भारत सरकार को भी कुछ धन राशि उधार दे रखीं है जिससे विदेशी पूँजी ने हमारे देश में स्थान पा लिया है।

वर्तमान ग्रन्तर्राष्ट्रीय दल-बन्दी ग्रीर पिछले इतिहास के कटु ग्रनुभवों के । बावज्द भी देश को श्रव विदेशी पूँजी की श्रावश्यकता है। उत्पादन की कमो, वढ़ती हुई जनसंख्या, खाद्यान्न के वितरण मे असामाजिक तरीको का उपयोग इत्यादि के कारण खाद्य सामग्री एवं पूँजीगत माल दोनों के लिए हमारी विदेशो पर निर्भरता बढती जा रही है। देश को स्वावलम्बी तथा विलिष्ठ बनाने के लिए उत्पादन वढ़ाने की श्रावश्यकता है, जिसके जिए 'कृषि के वन्त्रीकरण्' ग्रीर 'देश के ग्रीद्योगीकरण्' की योजनाऍ देश के सामने विशाल रूप लेकर खड़ो हुई हैं। इस काम के लिए देश को कितनी पूँजी की त्रावरयकता होगी, इसका त्रनुमान लगाना कठिन है क्योंकि पूँजी सम्बन्धी त्रावश्यकता निश्चित योजनात्र्यों, उनको कार्यान्वित क**रने** की गति तथा वर्तमान श्रौर भविष्य में होने वाली देश की श्राधिक स्रमता इत्यादि पर निर्भर करती है। ये सभी बातें अनिश्चित हैं। अतः कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता । फिर भी योजना कमीशन ने श्रपनी 'पंचवर्षीय योजना के लिए १७६३ करोड़ रुपये की श्रावश्यकवा का श्रनुमान लगाया है। इतनी वड़ी राशि एक साथ ही हमारे देश में उपलब्ध नहीं हो सकती। इसके लिए तो हमें विदेशों पर श्राश्रित रहना ही होगा। दूसरे, युद्धकालीन श्रीर युद्धोत्तर कालीन श्रार्थिक परिस्थितियों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि देश में पूँजी-निर्माण की गति सन्तोपजनक नहीं है। किसी भी देश के मध्य वर्ग के द्वारा ही सब से श्रधिक पूँजी निर्मित होती है परन्तु बढ़ते हुए मूल्यस्तर श्रीर ऊँचे निर्वाह-स्यय के काररा मध्य वर्ग संचय तो क्या करता, निर्वाह-व्यय चलाता रहा है, यही उसके त्तिए श्रेय की बात है। युढकाल में जो कुछ, संचय हुन्ना वह श्रसाधारण प श्रार्थिक स्थिति के कारण ही हो पाया है। वास्तव में सावारण श्रर्थ-व्यवस्था में उस प्रकार का संचय सम्भव ही नहीं है। कृषक वर्ग ने या तो श्रपना कर्ज चुकाया है या जो कुछ भी वह बचा सका, उसे सोने चौदी के जेवरों के रूप में परिवर्तित कर दिया है। जहाँ तक धनी वर्ग का सम्बन्ध है, उसके बारे में अनेक

सन्दिग्ध बाते हैं। जिन्होंने ईमानदारी से कमाया श्रीर हिसाब रखा, उनके लाम का बहुत बढ़ा श्रश श्राय-कर या व्यवसाय-कर के रूप में निकल गया। श्रतः उनके संचय की दर श्रिधक नहीं रही। जिन्होंने श्रसामाजिक रीतियों से धन कमाया वे श्रपने सचित धन को दबाकर वैठे हैं जिसकी राशि डॉ॰ पट्टामि सीतारमैं य्या ने लभभग १०० करोड़ रुपये के बताई थी। यह दबाया हुश्रा धन खुले श्राम बाजार में नहीं श्रा सकता। उक्त कारणों से पूँजी-बाजार की श्राज ऐसी स्थिति हो गई है कि सरकारी ऋण-पत्र भी श्रिधक नहीं खरीदे जाते श्रीर श्रनेक प्रान्तीय सरकार प्रजी जुटाने में श्रपने को श्रसमर्थ पा रही हैं।

कुछ समय के लिए यदि यह मान भी ले कि पूँ जी की श्रावश्यकता हमारे देश में ही पूरी हो जायगी तो भी मशीन, कल-पुजों श्रीर कलाविदा श्रीर वैज्ञानिको का स्रावश्यकता देश में पूरी नहीं हो सकती। हमारे देश में मर्शान श्रीर कल-पुज़ें बनाने के उद्योग नहीं के बराबर हैं। श्रनेक कारणों से ग्रब तक उपभोग्य पदार्थों से सम्बन्धित उद्योग-धधे ही त्रागे बढ़ पाये हैं। बुनियादी उद्योग-धंधों की अब तक नितान्त श्रवहेलना की गई है। फलतः भारत मशीन श्रीर कल-पुज़ों के लिए श्राज भी श्रीर कम से कम श्रागामी पॉच वर्षों तक विदेशो पर निर्भर रहेगा। उदाहरण के लिए सिचाई के साधन, जल-विद्युत् उत्पन्न करने की मशीनें, कृत्रिम खाद्य बनाने के यंत्र, ट्रेक्टर, सड़क क्टने के रोलर, यातायात सम्बन्धी इंजिन, मशीने श्रीर कल-पुर्जे इत्यादि विदेश से ही मॅगाने पड़ते हैं। केवल मशीन श्रीर कलपुजें मॅगाने से ही हमारी श्राव-श्यकता पूरी नहीं हो जायगी । हमारे यहाँ श्रौद्योगिक श्रौर वैज्ञानिक शिद्या की कमी के कारण कुशल प्रवंधकों एवं श्रमिकों की बहुत कमी है, विशेपज्ञ तो वास्तव में नाममात्र को ही हैं। लगमग चार वर्ष पूर्व भारत सरकार ने श्री फोर्ड, वेकन, डेविस अमरीकी विशेषज्ञों द्वारा अप्रौद्योगिक शिद्धा का पर्यवेद्धण कराया था। इन विशेषज्ञों के निम्न निष्कर्ष थे:-

(१) भारत में इंजीनियरों श्रीर कुशल श्रीद्यीगिक प्रवन्धकों की नितान्त कमी है। उद्योग-धन्धों के प्रारम्भिक श्रायोजन से लेकर साधारण कियाश्रों तक के लिए कुशल कलाविदों की श्रावश्यकता है।

- (२) कुशल अमिकों के अभाव के कारण अमिकों की कार्यचमता श्रीर काम करने की गति अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है।
- (३) यन्त्र, विजली से सम्बन्धित तथा अन्य प्रकार के कलपुर्जों की कमी ' और कलाकौशल सबधी शिद्याण सस्थाओं की कमी देश के औद्योगीकरण के मार्ग में सब से बढ़ी कठिनाई है।

देश के श्रीचोगीकरण में तीन प्रकार के व्यक्तियों की श्रावश्यकता होगी:—
विशेषज, प्रबंधक श्रीर कुशल श्रमिक । प्रत्येक श्रवस्था में हमें पहले दो प्रकार के व्यक्तियों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना होगा। तीसरे प्रकार के व्यक्तियों के लिए भी हमें कुछ श्रशों में विदेशों से सहायता लेनी होगी। केवल कुशल श्रमिकों को ट्रेनिंग देने के लिए ही हमें कितने प्रयत्न करने को श्रावश्यकता है, यह देकनीकल सलाहकार समिति की रिपोर्ट से स्पष्ट है। रिपोर्ट के श्रनुसार प्रारम्भ में प्रति वर्ष १६,००० कुशल श्रमिकों की श्रावश्यकता होगी जिनके लिये लगभग ३२,००० स्थानों (सीट्स) का प्रवन्ध करना होगा।

खाद्य सामग्री के लिए विदेशों पर निर्मरता, विकास योजनाश्रों के लिए पूँजी की श्रावश्यकता तथा मशीन श्रीर कलपुजों श्रीर कलाविदों की कमी के कारण भारत को विदेशों पूँजी की सहायता लेनी ही होगी। यह श्रावश्यकता श्राधिक इतिहास की दृष्टि से कोई श्रस्वाभाविक नहीं है। भारत, फांस, इटली तथा दिल्ली श्रमरीका के श्रौद्योगिक विकास खासकर रेल यातायात के विकास के इतिहास से स्पष्ट है कि किसी भी देश को जब पूँजीगत माल की जरूरत होती है तो उसे इस प्रकार के माल भेजने वाले देश से उद्धार प्रहण करना होता है। इस प्रकार पूँजी तथा पूँजीगत माल एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। "Thus the two types of exports of capital goods and of capital funds were closely interrelated even in those cases where the sale of goods for export did not precede the granting of loans or was not anticipated at the time...movements of capital funds and of capital goods were inter-dependent." इस उदाहरण से

स्पष्ट है कि यदि हमे श्रीचोगीकरण करना है तो हमे विदेशों से मशीन श्रीर कलपुर्जें मॅगाने होगे श्रीर यदि मशीन, कलपुर्जें मॅगाने हैं तो विदेशी पूँजी का सहारा लेना होगा।

#### मारत सरकार की नवीन नीति '

विदेशी पूँजी सम्बन्धी सरकार की नीति की घोपणा करते समय पं० नेहरू ने कहा कि अभी तक देश की राजनैतिक परतन्त्रता के कारण हम विदेशी पूँजी के नियन्त्रण और नियमन पर जीर देते आ रहे हैं। परन्तु अब देश की परिस्थिति बदल चुकी हैं। अतः विदेशी पूँजी का देश के हित में लाभकारी उपयोग ही अब नियमन का उद्देश्य होना चाहिये। प० नेहरू ने स्वीकार किया कि विदेशी पूँजी की केवल इसीलिए आवश्यकता नहीं है कि देश में पूँजी संचय कम हो रहा है, परन्तु इसके अतिरिक्त हमें विदेशों से मशीन, कल-पुर्जे और औद्योगिक कलाविदों की भी आवश्यकता है जो केवल विदेशी पूँजी के साथ ही प्राप्त हो सकते हैं। अतः सरकार ने विश्वास दिलाया है कि ब्रिटिश अथवा अन्य विदेशी पूँजी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचायी जायगी। सरकारी नीति को हम मुख्य चार भागों में वॉट सकते हैं:—

- (१) वर्तमान उद्योग-धंघो मे लगी हुई विदेशी पूँजी पर सरकार कोई भी ऐसी शर्त नहीं लगायेगी जो भारतीय उद्योगों पर लागू न हो। अर्थात वर्तमान विदेशी पूँजी छौर भारतीय पूँजी में सरकार कोई मेद भाव नहीं करेगो। भविष्य में भी सरकार ऐसी नीति निर्धारित करेगी जिससे पारर्पारक लाभ के आधार पर विदेशी पूँजी भारत में आ सके। परन्तु इसके साथ-साथ प्रत्येक प्रकार की पूँजी—भारतीय श्रथवा विदेशी—को सरकार की श्रीद्योगिक नीति स्वीकार करनी होगी ख्रीर उसी के श्रनुसार चलना होगा।
- (२) विदेशी पूँजी देश में लाभ कमा सकेगी श्रीर साधारणतः विदेश को लाभ मेजने पर भी कोई रोक नहीं लगाई जायगी परन्तु विदेशी विनिमय की कठिनाइयों को ध्यान में रख कर ही इस प्रकार की सुविधा दी जा सकेगी !

१ ६ अप्रेल १६ ४६ को पं० जवाहरलाल नेहरू द्वार। घोषित

यदि किसी विदेशी पूँजी के उद्योग को सरकार हस्तान्तरित करेगी तो सरकार उचित हानिपूरण देगी।

- (३) साधारणतः उद्योग-धंधों के स्वामित्व श्रीर प्रवन्ध में भारतीय नाग-रिकों का मुख्य हाथ होगा श्रीर श्रसाधारण श्रवस्था में सरकार विशेषाधिकार के श्रन्तर्गत राष्ट्र-हित की दृष्टि से किसी भी उद्योग को इस्तान्तरित श्रयवा नियिन्त्रत कर सकती है। यह स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में कोई कड़ा श्रयवा निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता। यदि एक निश्चित काल के जिए विदेशी पूँजी का किसी उद्योग विशेष पर राष्ट्र-हित में स्वामित्व श्रावश्यक समभा गया तो सरकार इसके लिए श्राज्ञा प्रदान करेगी; प्रत्येक मामले पर राष्ट्र-हित की दृष्टि से ही विचार किया जायगा। यदि श्रावश्यक योग्यता के भार-तीय श्रमिक न मिले तो विदेशों कारखाने विदेशियों को नौकरी दे सकते हैं; परन्तु साथ ही साथ ऐसे कार्यों के लिए इन कारखानों को कुशल भारतीय श्रमिक श्रीर कलाविद तैयार करने होंगे।
- (४) भारतीय उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देना, भारत सरकार की निश्चित नीति है। परन्तु म्राज भी स्त्रीर भाविष्य में भी देश के स्त्रीद्योगीकरण में ब्रिटिश पूँजी के लिए बहुत चेत्र रहेगा।

भारत सरकार की इस नवीन नीति से विदेशी पूँजी के विषय में जो श्रुनेक भ्रमात्मक सथा संदिग्ध बातें थी, वे श्रुव द्र होती जा रही हैं श्रीर विदेशी पूँजीपतियों में प्रकार-प्रकार के जो भय फैले हुए थे वे श्रुव समाप्त होते जा रहे हैं। शनैः शनैः विदेशी पूँजी देशी पूँजी के साथ सामेदारी में श्राने लगी है। विदेशी पूँजी देश में भिन्न-भिन्न प्रकार से लाई जा सकती है। या तो विदेशी स्वयं लावें, भारतीय विदेशों से श्रुण लें या सरकार ही विदेशी सरकार या श्रुन्त-र्राष्ट्रीय संस्था श्रों से श्रुण लें या सरकार ही विदेशी सरकार या श्रुन्त-र्राष्ट्रीय संस्था श्रों से श्रुण लें। कैसे भी हो, ऐसा प्रयत्न होना चाहिए जिससे "पूँजी श्रावे परन्तु पूंजीवाद न श्रावे।" इसके लिए श्रुणों द्वारा या सामेदारी में विदेशी पूँजी लेना हितकर होगा। परन्तु भारतीयों के द्वारा विदेशी श्रुण लेने के भूतकाल में वड़े दुष्परिणाम हुए हैं। श्रुधिक वृद्धि-दर पर श्रुण मिले हैं श्रीर या तो व्यक्तियों ने श्रुपने-श्रुपने लेखों पर श्रुण लेकर उन्हें उत्पादन कार्य में न लगाकर श्रन्य किसी प्रकार नष्ट कर दिया है श्रीर यदि उत्पादन कार्य में लगाया

भी है तो उनके पास समुचित योजना न होने के कारण उस पूँ की का सुयोग्य प्रयोग न हो सका है। इसिलिए सरकार को ही विदेशी पूँ जी लाकर देश में वितिरत करनी चाहिए। इस कार्य के लिए सरकार को एक "राष्ट्रीय-विनियोग सिमिति" की स्थापना करनी चाहिए। यह सिमिति देश में उत्पादन बृद्धि के लिए ख्रावश्यक विदेशी पूँ जी, विदेशी सरकार से या विदेशी जनता से उधार ले ख्रीर किर उसको देश की ख्रावश्यकतानुसार देशी व्यापारियों या उद्योगपतियों को उत्पादन बृद्धि के लिए बॉट दें ख्रीर इस बात का निरीक्षण रखे कि यह राशि प्रस्ताविक कार्य में ही लगायी जा रही है या नहीं। इस योजना से विदेशी पूँ जी का सद्उपयोग होगा, पूँ जी कम बृद्धि पर मिलेगी ख्रीर उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण रहेगा। साथ ही साथ उसके भुगतान का भी प्रवन्ध रहेगा जिससे विदेशी पूँ जी के डूबने की ख्राशंका नहीं रहेगी। सिमित का यह कर्तव्य होगा कि देश की ध्रावश्यकतात्रों को सही-सही सममें ख्रीर तभी पूँ जी उधार ले।

इस योजना के अनुसार कार्य और भी सरल होगा। विश्व वेंक की स्थापना
से इस काम मे भारी सुविधाएँ आगई हैं। यह वेंक सदस्य देशों की सरकारों को
या सरकारों की गारटी पर अन्य संस्थाओं को ऋण देता है। मारत सरकार ने
इस वेंक से तीन ऋण ले लिए हैं और चौथा ऋण भी मिलने वाला है। इस
प्रकार विदेशी पूँजी शनै: शनै: आती जा रही है। भारत विदेशी पूँजी से
सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। देश को उन्नत बनाने मे विदेशी पूँजी की अनिवार्य आवश्यकता है। परन्तु केवल यही घ्यान रखना है कि कहीं इतिहास फिर
न दोहरा जाय। कही विदेशी पूँजी के साथ-साथ विदेशी सत्ता न आ जाय।
पूँजी का सद्उपयोग हो। विदेशी पूँजी आवे परन्तु पूँजीपति न आने पावे।

# ४२---पूँजी-निर्माण का प्रश्न

किसी भी अविकसित देश को सदैव यह मान कर चलना पड़ता है कि वहाँ त्राधिक विकास के श्रनेक साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। कब्चा माल, खनिज पदार्थ, विद्युत-शक्ति ग्रौर श्रम श्रादि श्रनेकानेक साधन इतनी प्रचुरता में उपलब्ध हैं कि कुशल साधक के ब्राभाव में उनका खावश्यक विदोहन नहीं हो पाता । यहाँ कुशल साधक का अर्थ केवल एक निपुगा प्रवन्धक से ही नहीं है, वरन एक ऐसे प्रवन्धक से प्रयोजन है जो श्रावश्यक पूँ जी लगाकर उक्त विखरे साधनो का उपयोग कर सके, उनका विदोहन कर सके तथा देश को समृदिशाली बना सके। निष्कर्ष यह है कि देश को सुखी, सम्पन्न श्रौर समृद्धिशाली बनाने के लिए पर्याप्त पूँजी की बहुत श्रावश्यकंता है। यह तो मतमेद हो सकता है कि पूँजी होने पर ही देश समृद्धिशाली हो सकता है या पुँजी केवल समृदिशाली देश में ही मिल सकती हैं। किन्तु किसी भी प्रकार का निश्चय कर लिया जाय, पूँजी की समस्या सदा हमारे देश में बनी रही है। पूँजी की समस्या का मूल आघार पूँजी-निर्माण की समस्या है। जब तक किसी वस्तु का निर्माण ही न हो तो उस वस्तु की समस्या कैसे बन सकती है। अतः पहिली समस्या वस्तु की नहीं वरन् वस्तु-निर्माण की है-पूंजी की नहीं वरन् पूँ जो-निर्माण की है।

पूँ जी-निर्माण के लिए घन-संचय की परम व प्रमुख श्रावश्यकता होती है। यदि घन-संचय ही न किया जाय तो पूँ जी का निर्माण कैसे हो सकता है, उसे उद्योग-धंधों में कैसे लगाया जा सकता है। इसलिए धन-संचय कब श्रीर कैसे सम्भव होता है—यह सोचना श्रावश्यक है। सामान्यतः वह निम्न वातों पर निर्मर होता है:—

- (१) संचय की योग्यता ( च्रमता ',
- (२) सचय की इच्छा,
- (३) सचित घन को पूँ जी के रूप में उपयोग करने के साघन।

संचय करने की योग्यता से श्रर्थ यह है कि लोगो की श्राय श्रीर व्यय में कितना श्रन्तर है। यदि व्यय से श्राय श्रिष्क है तो श्रवश्य ही उस श्रन्तर तक सचय करने की योग्यता प्रत्येक व्यक्ति में है किन्तु यदि व्यय हतना है कि श्राय पूरी नहीं पढ़ती तो रुचय करने की योग्यता तो छोडिए श्रयोग्यता घर करने लगती है। श्रतः जिस व्यक्ति की श्राय उसके व्यय से वम है वह श्रपनी वर्तमान श्राय पर ही नहीं पर सचित राशि पर रहने लगता है श्रन्यथा दूसरों से श्रयण लेकर श्र्यणी बन जाता है। यदि किसी व्यक्ति में संचय करने की योग्यता भी हो तो यह श्रावश्यक नहीं कि वह संचय कर ही लेगा। इसके लिए उसकी इच्छा का बलवती होना भी श्रावश्यक है। किसी व्यक्ति की धन संचय करने की इच्छा कई बातो पर निर्मर करती है। मुख्य रुप से श्रपनी सतान व सम्बन्धियों के प्रति प्रेम, समाज में सम्मान पाने का भावना तथा उसकी श्रादत मात्र पर्योप्त इच्छा का काम करती है।

धन संचय की त्रमता श्रीर इच्छा दोनो होने पर भी निश्चय रूप से नहीं

कहा जा सकता कि उसका पूँजी के रूप में परिवर्तन हो ही जायगा। यदि दिनदहाड़े देश में डाके डाले जाते हो, चोरी की जाती हो तथा दिए हुए धन को
वापस प्राप्त करने की न्यायालयों द्वारा कोई सुविधा न हो तो भला कोई धनसंचय करके सिर दर्ट क्यों मोल लेगा? यदि धन की सुरत्ता के बारे में
सुविधाएँ भी हों तो भी यह नहीं समभ लेना चाहिए कि वह धन पूँजी का रूप
ले चुका है श्रीर उन्नत कामों में उसका उपयोग हो रहा है। जब तक उपयोग
करने के साधन न हों तब तक सचा पूँजी-विनियोग सम्भव नहीं हो सकता।
इसके लिए वैको की श्रावश्यकता होती है तथा बड़े-बड़े उद्योगों की श्रावश्यकता
होती है जहाँ संचित-धन का सद्उपयोग किया जा सके। जब धन का श्रार्थिक
रूप में सद्उपयोग होने लगता है तब ही उसे पूँजी कहते हैं श्रीर यही से पूँजीनिर्माण की समस्या निकलती है।

श्रनेक श्रर्थशास्त्री श्राज इस निष्कर्प पर पहुँच चुके हैं कि हमारे देश में पूँजी-निर्माण की गति धीमो है श्रीर पूँजी श्रावश्यकता से बहुत कम है। पूँजी-निर्माण की गति राष्ट्र की उन्नति या श्रवनित पर निर्भर होती है। या यो कहिये कि राष्टीय ग्राय पर निर्भर होती है । भारत जैसे प्रजातन्त्रवादी देश में पूँजी जब्त करने के साम्यवादी सिद्धान्तों को लागू करना तो वैसे ही सम्भव नहीं है इसिलए जो कुछ यहाँ की बचत है या संचय करने की खमता है उसी से पूँजी-निर्माण हो सकता है । इस बारे में 'ईस्टर्न-इकॉनॉमिस्ट' नामक साप्ताहिक पत्र ने दो वर्ष पूर्व सारे देश को विस्मय में डाल दिया था यह कहकर कि "वास्तव में हम बचत या पूँजी बना नहीं रहे हैं बिल्क समूचा राष्ट्र श्रपनी संचित-राशि पर ही जीवित रहने लग गया है।'' यह सममने की बात है कि दितीय महायुद्ध के पश्चात् हमारे यहाँ के बैकों मे जमा किया हुग्रा धन उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है यहाँ तक कि १६४६ में निकाले जाने वाली राशि की मात्रा इतनी बढ़ी कि ग्रॉकड़े १०४ करोड़ रुपये तक जा पहुँचे। यही नहीं, बड़े-बड़े उद्योगों के श्रनेक ग्रंशों के मूल्य भी गत वर्षों में बहुत नीचे गिर गए । ग्रशों के मूल्य १६४६ में शिखर पर थे तत्पश्चात् पूँ जी-निर्माण के ग्रभाव में गिरने लगे। निम्न तालिका से इस बात की पृष्टि होती है:— व

|               | ३० जून १६४६ | ३० जून १६४६ |
|---------------|-------------|-------------|
| टाटा ्डेफर्ड  | ३६४०        | ११५२        |
| बम्बई डाई'ग   | ३२७७        | ६२३         |
| ए० सी० सी०    | २७७         | १२८         |
| विमको         | ७६७         | १५०         |
| सेर्ट्रल वैंक | १६२         | ৩५          |

इसी प्रकार देश में नव-निर्मित बड़े उद्योगों को स्वीकृत पूँजी भी उत्तरी-त्तर कम होने लगी। सन् १६४६ में यह पूँजो २३६ करोड़ रुपये थी किन्तु सन् , १६४७ व सन् १६४८ में यह पूँजी क्रमशः १६८ करोड़ व ११७ करोड़ रुपये ही रह गई। सन् १६४६ के ऋॉकड़े इनसे भी ऋषिक निराशाजनक हैं।

इन उक्त बातों ग्रीर श्रॉकड़ों से साराश यह निकलता है कि राष्ट्र की वर्तमान बचत-शक्तिं विल्कुल नहीं है श्रीर जो कुछ पहले थी भी वह वड़ी द्रुतगित ' के साथ न्यून होती जा रही है। इसके कारणों के बारे मे हम आगे के स्तम्भ मे विचार करेंगे।

वर्तमान श्रावश्यकता: —वर्तमान पूँ जी निर्माण के बारे में सीच लेने के पश्चात् हमे श्रावश्यकता श्रो के बारे में तिनक विचार कर लेना है। हमारी कुल वार्षिक वचत कितनी होनी चाहिए ? यह प्रश्न वैसे तो वड़ा जिल है किन्तु इसका लगभग श्रान्दाज लगा लेना श्राधिक किटन नहीं। वस्वई योजना के श्रानुसार साधारण गणित के श्राचार पर यह धन लगभग ७०० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होना चाहिए। दूसरा श्री कोलिन क्लार्क नामक विद्वान् का रत है कि यह धन १००० करोड़ रुपये होना चाहिए। इस बारे मे श्रीर भी श्रानेक मतमेद हैं किन्तु सर्व मान्य मतानुसार यह धन हम ५०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष मान सकते हैं।

वैसे तो प्रित व्यक्ति वार्षिक राष्ट्रीय ग्राय के वारे मे कोई सरकारी व पूर्णतया मान्य ग्रॉकड़े उपलब्ध नहीं हैं किन्तु वम्बई योजना के ग्रनुसार यह ग्राय
६५) थो जो ग्राज के स्तर पर लगभग १८०) होती है। दूसरी ग्रोर सन् १६४६
में 'ईस्टर्न इकॉनोमिस्ट' (Eastern Economist) के ग्रनुसार शहरों में काम
करने वालों की वार्षिक ग्राय ३८५) तथा गाँवों में काम करने वालों की वार्षिक
ग्राय १४८) थी। यदि हम १८०) वार्षिक ग्राय के ग्रनुसार भी चलें तो
हमारी कुल राष्ट्रीय ग्राय लगभग ५५०० करोड रुपये होती है, यदि हमारी वर्तः
मान जनसंख्या ३६ करोड़ हो। उक्त ग्राय में से प्रत्येक व्यक्ति यदि लगमग
१०% ग्राय वचाने लगे तब कही ५०० करोड रुपये की ग्रावश्यकता पूरी कर
सकते हैं। किन्तु इतनी कम वार्षिक ग्राय में से इतनी ग्रियिक बचत की ग्राशा
रखना सबथा निरर्थक है। इस ग्रोर ग्रियिक से ग्रायिक बचत की ग्राशा
रखना सबथा निरर्थक है। इस ग्रोर ग्रियिक से ग्रायिक २% की यानी १००
करोड़ रुपये की ही ग्राशा की जा सकती है। ग्रतः हम इस निष्कर्ण पर पहुँचे
कि हमारी वर्तमान ग्रावश्यकता के ग्रनुसार वार्षिक ग्राय में से हो सकने वाला
पूँ जी-निर्माण निश्चत रूप से ग्रपर्याप्त है।

अपर्याप्त पूँजा-निर्माण के कारण :— अपर्याप्त पूँजी-निर्माण का कारण कम अराय भी है, किन्तु संतोषजनक आय होने पर कुछ धन संचय भी हो जाता है जैसा कि भारतवर्ण में हुआ है । इतना होते हुए भी संचित धन गूँजी के रूप में नहीं आ सकता है और पूँजी-निर्माण इस प्रकार असंभव हो जाता है। इस देश मे पूँजी निर्माण न हो सकने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:—

- (१) भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय इतनी कम है कि धन संचर्य की योग्यता लगभग नहीं के बरावर है।
- (२) युद्रकाल में कमाये हुए धन का श्रीद्योगिक दृष्टि से पूँ जी-निर्माण नहीं हो सका क्योंकि कमाने वालों ने उस धन से सोने-चॉदी के जेवर वनवाये श्रीर करोड़ों कार्य मकानों श्रादि श्रचल सम्पत्ति पर व्यय कर दिए।
- (३) उद्योग धघो के शेयरों में पूँ जी लगाना धीरे-घीरे बन्द होने लगा क्योंकि श्रीद्योगिक सस्थाश्रों के वार्षिक लाम पर श्रानेक प्रकार के कर लगा रिए गए। सर पदमपति सिंघानिया के इस वक्तव्य में बहुत कुछ सचाई जान पड़ती है जो इन्होंने हिन्दुस्तान कमिशियल बैंक की पॉचवी वार्षिक बैठक मे ११ जूत सन् १६४६ में दिया कि पिछले दस वर्षों में देश की राष्ट्रीय श्राय मुश्किल से १०० प्रतिशत बढ़ी है परन्तु सीचे करों की बृद्धि ८००% हो गई है। कुछ करों की खुट मित्रने पर भी हनका बोक्त वार्षिक श्राय कर इतना पड़ता है कि लोग श्रीद्योगिक संस्थाश्रों के शेयरों को खरीदने में निराशा दिखाने लगे हैं।
- (४) कुछ सरकारी नीतियाँ ऐसी रहीं हैं जिनसे प्रभाव ऐसा पड़ा कि देश में कुछ विद्वानों के श्रनुसार 'पूँजों की हड़ताल' हो गई। बड़े उद्योगों के बारे में सरकार की राष्ट्रीयकरण की नीति ने इस ग्रोर बड़ा बुरा प्रभाव डाला। वास्तव में राष्ट्रीयकरण हो जाना या नहीं होना कोई वड़ी बात नहीं है पर इस बारे में बरती गई श्रनिश्चितता सबसे हानिप्रद सिद्ध हुई है। यदि सरकार को सहयोगी तथा नरम नीति, जो बाद में प्रकट हुई, पहले ही स्पष्ट कर दो जातो तो पूँजी-निर्माण में बहुत कुछ सहयोग मिल जाता।
  - (५) युद्ध काल में श्रमेक व्यापारियों ने सट्टेनाजी, काले वाजार, रिश्वत-खोरी तथा श्रम्य निंदनीय मार्गों से पैसा कमाया था। इसलिए वे श्रपने पैसे

को पूँजी के रूप में लगाने में सदा हिचकते रहे श्रन्यथा उन पर कुछ दुष्परिणाम थोप दिया जाय !

- (६) बहुत दिनो तक श्रौद्योगिक संस्थात्रो में मुनाफा बॉटने की दर ६% ही रही । यह श्राय बहुत कम समभी गई ।
- (७) युद्ध काल मे श्राय का वटवारा घेरे घीरे बदलने लगा। मध्यम वर्ग की जनता से श्राय इटकर कृपको तथा श्रमिकों की जेवो में जाने लगी। यह वर्ग स्वभावतः ही श्रधिक खर्चीला रहा श्रतः पूँजी नहीं बना सका। यदि थोड़ा बहुत धन संचय भी हुश्रा तो उसका पूँजी के रूप में परिवर्तन नहीं हो सका।
- (प्) देश के विभाजन के कारण करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हो गई तथा करोड़ों रुपये का घाटा स्टाक-एक्सचें जो पर श्रा गया।

इस प्रकार ऐसे अनेक कारणों से देश में पूँजी-निर्माण नहीं हो सका ! इस बारे में मुख्यतः हमको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए! प्रथम तो यह कि देश की प्रति व्यक्ति आय सदा से इतनी कम रही है कि साधारण व्यक्ति पूँजी बढ़ाने में अपनी शक्ति का कोई ठोस परिचय नहीं दे सकता । दूसरी यह कि यदि किसी व्यक्ति या वर्ग-विशेष की आय में इद्धि हो भी गई तो कई सरकारी वर्गैर-सरकारी नीतियों की अनिश्चितता के कारण वे अपनी संचित आय को पूँजी के रूप में लगाने के बजाय जमा करना ही उचित समझने लगे। तीसरी यह कि इन वर्षों में कुछ कृपकों और अमिकों की आय में काफी इद्धि भी हुई और उसका पूँजी के रूप में उपयोग करने की उनकी इच्छा होते हुए भी वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उनमें आवश्यक विश्वास भरने वाला प्रचार नहीं हो सका।

भविष्य के लिए सुभाव — कुछ ठोस सुभाव रखने के पहले हमें दो विशेष वातों की श्रोर ध्यान रखना चाहिए जो वास्तव में हमारे सुभावों के उद्देश्य हैं। इन्हीं दो वातों को दृष्टिगत रख हमें सुभाव देने चाहिएँ। वह मुख्य दो बाते इस प्रकार हैं:—

- (त्र) देश में प्रति व्यक्ति वार्षिक त्राय कैसे बढ़ाई जाय १ द्सरे शब्दों में इम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय-क्राय में कैसे बृद्धि की जाय।
  - (व) बढ़ती स्त्राय को संचय करने की शिक्ता दी जाय तथा उसको पूँजी

ह्रप में लगाने के अनेक तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के साधन उपलब्ध किये जाएं। उक्त दो नातों को ध्यान में रखते हुए पूँजी निर्माण के लिए निम्नांकित सुभाव दिए जा रहे हैं:—

- (१) देश में ५०% जन सख्या कृपि पर जीवन यापन करती है इसिलए सर्व प्रथम हमारा ध्यान कृपको को ज्रोर ही आकर्षित होना चाहिए। उन्हें केवल फिजून-खर्च से ही नहीं बचाना है बिल्क उनकी ग्रन्य ग्रादतों में भी सुधार करने की श्रावर्यकता है। केवल धन को संचय करके रखने की उनकी ग्रादत पर शिक्षा के शस्त्र से त्राक्रमण करना चाहिए। यह तो सत्य है कि स्वभाव सरलता से जाता नहीं है किन्तु यदि उचित प्रयत्न किए जाएँ तो इस ग्रोर सक्तता मिल सकती है। कई बार देखा गया है कि कृपको के गाढ़े हुए मोटों मे दामक लग गई थी। क्या यह राष्ट्रीय सम्पत्ति का व्यर्थ नाश नहीं है यद्यपि बहुत हो निकट भविष्य मे श्रधिक सफलता न मिल सके किन्तु फिर भी यदि सरकर चाहे तो इस ग्रोर बहुत कुछ कर सकती है।
  - (२) अभिक वर्ग की सम्पत्ति यद्यपि सीमित है किन्तु उन्हें कम मूल्यों के शेयर श्रादि खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
  - (३) मध्यम श्रे णो की द्रार्थिक स्थित इन दिनो वही चिन्तनीय है, किन्तु पूँजी लगाने वालो की श्रिषिक सख्या भी इसी वर्ग में है। इसलिए व्यापार स्त्रादि के स्थानीय तथा प्रांतीय बंबन हटाकर मध्यम वर्ग की द्रार्थिक स्थिति को ठीक करने का श्रट्ट प्रयत्न करना चाहिए। इस मध्यम श्रेंणो के लोगों की वार्षिक श्राय वृद्धि के लिए यदि सरकार को कोई कर भी हटाने पहें तो ऐसा भी कर देना चाहिए क्योंकि यही वर्ग हमारे समाज का संतुलन बनाए रखता है।
    - (४) बड़े-बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विशेष सुविधाएँ देकर उत्पादन वृद्धि करानी चाहिए तथा कुछ करों की छूट भी ख्रावर्यक है, यदि पूँजी लगाने वालों में बड़े उद्योगों के प्रति विश्वास जगाना है।
      - (५) गाँनों मे सहकारी वैंकों की स्थापना की जाय तथा नई शाखाएँ खोली जाएं। इस प्रकार के वैंको से देहाती-भारत की सम्पत्ति का पूरा उपयोग उठाया जा सकता है यद्यपि पिछुले वर्षों मे सहकारी वैंको को बढावा दिया

गया था पर फिर प्रगति कम होने लगी | इसलिए सरकार को ऐसे वको की प्रगति के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए |

- (६) बीमा कम्पनियों को भी अपने प्रतिनिधियों को देहातों में भेजना चाहिए ताकि वहाँ की जनता को नये नियमों से आकर्षित कर बचत करने का ढंग बताया जा सके और इस प्रकार उसका सहुपयोग भी सभव हो सके।
- (७) सरकार को अपनी नीति के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए। बड़ें उद्योगों के संरच्या के प्रश्न पर, उनके राष्ट्रीयकरण की समस्याओं पर तथा अन्य कर आदि मसलों पर हमारी सरकार के मंत्रियों को अपनी नीति में उलमनें नहीं डालनी चाहिएँ। केंबल प्रभावशाली भाषण ही प्रगति के चिन्ह नहीं हो सकते हैं। भाषण आवश्यक हैं पर ऐसे कि जिनसे आर्थिक समस्याएँ जाटल होने के बजाय दुछ सुलमती हो। सरकार को एक ऐसे विभाग को भी जन्म देना चाहिए जो देश में पूँजी-निर्माण के बारे में कुछ प्रचार करें तथा "बचत करो आन्दोलन" को बड़ी तजी से कार्यान्वत कर दें।

सभव है सारे साधनों का स्ट्रिश्टन श्रीर सुभावा को कार्यान्वित करने के पर्चात् भी हम श्रपनी श्रावश्यकतानुसार पूँजी इस देश में प्राप्त न कर सकें। निश्चित रूप से पूँजी के लिए कुछ वर्षों तक हमें विदेशों की सहायता तेनी पड़ेगों श्रीर लेनी भी चाहिए लेकिन सम्मान पूर्वक। इन सब का अर्थ यह नहीं कि हम श्रपने देश में पूँजी-निर्माण के कार्य को गतिहीन कर दे क्योंकि इसी के बल पर हम श्रपने देश को प्रगतिशील बना सकते हैं।

## ४३—ञ्जोद्योगिक वित्त कॉरपोरेशन [Industrial Finance Corporation]

महत्त्व-वैसे तो वैदेशिक पूँजी के लिए हमारी नित्य-प्रति की प्रतीचा, तथा उसे सम्मान पूर्वक प्राप्त कर, उसका श्रिधिकाधिक उपयोग उठाने के लिए श्राये दिन के प्रयास, प्रस्ताव व प्रेरणाऍ ही यह स्पष्ट करने को पर्याप्त हैं कि देश मे पूँजी का स्त्रभाव है; किन्तु गत वर्षों का स्त्रनुभव यह बताता है कि बड़े-बड़े उद्योगों के लिए, एक नहीं श्रनेक उदाहरणों में, पूँजी प्राप्त करने हेतु उक्त 'पूॅजी का श्रभाव' केवल श्रभाव ही नहीं पर लगभग श्रकाल सिद्ध हुआ है। दोर्घ कालीन व श्रल्प कालीन तथा स्थायी व कार्यशील सभी प्रकार की पूँजी के लिए वड़े उद्योगों को बाधाएँ होती रहीं हैं व समय-समय पर निराशा व श्रमफलता भी उन्हें देखनी पड़ी है। इसका मुख्य कारण चाहे पूँ जी वालो का सरकारी ऋगा-पत्र के प्रति या जन-उपयोगी संस्थान्त्रों के शेयरों के लिए सुरत्ता व श्राय की दृष्टि से श्राधिक चाव रहा हो, किन्तु बड़े उद्योगों के विकास में सदैव इस प्रकार की नीतियाँ बाधक रही हैं। हमारे यहाँ के बैको तया ग्रन्य विच-संस्थाश्रो की शक्ति, साधन व साहस भी वड़े उद्योगों में पूँजी लगाने में निर्वल रहे हैं । श्रतः ऐसी स्थिति में श्रौद्योगिक वित्त कारपोरेशन की स्थापना का सभी वर्ग व विभाग ने स्वागत किया है। इसलिए निस्सङ्कोच यह निर्णय दे देना कि ऐसे कारपोरेशन की स्थापना सामयिक श्रावश्यकता ही नहीं वरन ऐतिहासिक महत्त्व भी रखती है, कोई ऋत्युक्ति नहीं होगी।

कॉरपोरेशन की स्थापना— कई वर्षी पूर्व श्रीद्योगिक वर्माशन ने सन् १६१८ में विकास की संभावनाश्रों को दृष्टिगत रख, देश में श्रीद्योगिक-वैंकों की स्थापना पर बड़ा बल दिया था। इसी प्रकार वैदेशिक-पूँजी कमेटी (External Capital Committee) ने सन् १६२४ में देश की श्रीद्योगिक-वित्त समस्याश्रों को इल करने के लिए विशिष्ट संस्थाश्रों (Specialist Institutions) की स्थापना की वकालत की थी, किन्तु कई राजनैतिक व श्रार्थिक कारणों से उक्त प्रस्तावों को उस समय कार्यान्वित नहीं किया जा सका। पर भूनपूर्व प्रस्तावों से प्रेरित होकर व वर्तमान परिस्थितियों से विवश

हो माननीय भ्रार० के० शणमुखम चैट्टी ने भारतीय-ससद में श्रौद्योगिक वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना के लिए एक विल प्रस्तुत किया। २७ मार्च सन् १६४८ को गवर्नर-जनरल की श्रोर से इस विल पर स्वीकृति मिली तथा १ जौलाई सन् १६४८ से कारपोरेशन का कार्य प्रारंभ हुआ।

पूँजी का ढाँचा :— कारपोरेशन की श्रिधकृत-पूँजी १० करोड़ रुपया है। इस पूँजी को २० हजार शेयरों में निभक्त किया गया है तथा प्रत्येक शेयर का मूल्य ५ हैजार रुपया है। इन शेयरों को खरीदने का श्रिधकार केवल केन्द्रीय सरकार, रिज़र्व वैक, प्रमाणित वैकों (Scheduled Banks), वीमा-कम्पनियो, पूँजी लगाने वाले ट्रम्टों तथा इसी प्रकार की वित्त-मंस्थाश्रों को है। उक्त शेयरों पर केन्द्रीय सरकार की गारंटी भी है। यह तो त्यष्ट ही है कि फारपोरेशन के शेयर खरीदने व पूँजी में योग देने का श्रिधकार किसी भी व्यक्ति विशेष को नहीं है पर केवल उक्त संस्थाश्रों को है जो वित्त की समस्याश्रों से सम्बन्धित हैं।

उद्देश्य तथा अधिकार:—कारपोरेशन का मुख्य उद्देश्य देश मे श्रौद्योगिक-विकास को सहायता पहुँचाना है। किन्तु विकास का अर्थ केवल नई उद्योगशालाएँ खोलने से ही नहीं है। आज हमारे यहाँ एक ओर जहाँ नई उद्योगशालाओं की आवश्यकता है तो दूसरी ओर चालू उद्योगों के युक्ति संगत वैज्ञानिकन (Rationalisation) की बात भी अपना परा महत्व रखती है। श्रौद्योगिक सस्थाओं की प्राप्त पूँजी (Paid up Capital) का लगभग सारा भाग मशीन, भूमि व अन्य श्रौजारों के खरीदने में ही चला जाता है व समय पर कार्यशील-पूँजी (Working Capital) की वही भारी कमो पड़ जाती है, जिसका पारणाम उद्योग की सफलता के लिए घातक भी स्टिंद हो सकता है। इसलिए कॉरपोरेशन का उद्देश्य है कि चालू य नवीन सार्वजनिक कम्पनियों को मध्य क.लीन य दीर्घ कार्लीन साख उपलब्ध करें। किन्तु वे उद्योग जो वुनियादी उद्योगों की अंगी में हैं या वे उद्योग जिनका कि राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है, उक्त साख-सहायता के भागीदार नहीं वन सकते।

कारपोरेशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसे निम्नाह्नित ग्रिधकार प्राप्त हैं:---

- (१) श्रीयोगिक संस्थान्त्रों द्वारा प्राप्त ऐसे कर्ज पर गारंटी देना-
  - (भ्र कि जो २५ वर्ष से पूर्व ही लौटा दिया जायगा।
  - (ब) कि जो सार्वजनिक वाजार में प्राप्त किया गया है।
- (२) श्रौद्योगिक संस्थान्त्रों के शेयर व ऋगुग-पत्र वेचने का जिम्मा लेना ।
- (३) उक्त (१) व (२) न वर्णित दी गई सुविधात्रों के लिए कमीशन पाना !

(४) ऐसे रोयर, ऋग्-पत्र व वॉग्ड म्रादि का सम्पत्ति के तौर पर रखना जो कि वेचने का जिम्मा लेने ( Underwriting ) हेतु प्राप्त किये गये हों। किन्तु ऐसे रोयर, ऋग्-पत्र व बॉग्ड म्रादि शीबातिशीब वेचने पड़ेगे, यदि ऐसा संभव हो सके, परन्तु इनकों रखने की मियाद म्राधिक से म्राधिक ७ वर्ष है, इस लिए प्राप्त करने के ७ वर्ष बाद तो म्रवश्य ही रोयर म्रादि को वेचना पड़ेगा।

(५) श्रीद्योगिक संस्थाओं को कर्ज या श्रिजिम-धन देना या उनके ऋण्-पन्न, खरीदना। किन्तु ऐसे कर्ज, श्रिप्रम-धन, ऋण-पत्र श्रिष्ठिक से श्रिष्ठिक २५ वर्ष में लौटाये जाने वाले होने चाहिये।

उक्त (१) व (५) में सुविधाएँ तभी दी जा सकती हैं जब वे प्याप्त गिरवी से सुरक्षित किये जा चुके हों।

प्रवन्ध:—साधारण देख-रेख व निर्देशन का कार्य एक सचालक-परिषद (Board of Directors) के अधीन है जो एक कार्यकारिणीं कमेटी तथा प्रवन्ध-संचालक की सहायता से होता है। यह आशा की गई है कि संचालक-परिषद ठोस ज्यापारिक सिद्धांतों के अनुकूल कार्य करेगी। परिषद की कार्य-पूर्ति में केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विशेष कार्य पर किया निश्नय व दिया गया निर्णय परिषद को अंतिम रूप से मान्य होगा।

सुरत्ता के साधन :— श्रीद्योगिक संस्थाओं को दिए गए किसी ऋण की वापिस प्राप्त करने के लिए कारपोरेशन को बहुमुखी श्रधिकार दिए गए 💐। यदि कोई संस्था श्रपने इकरार को निभाने में श्रसफल रही है, या भ्रान्ति उत्पन्न करने वाली स्वना या व्यौरा देती है, या रहन की गई सम्पत्ति को सुरत्ता से

नहीं रख सकी है, या ऐसी सम्पत्ति का मूल्य २० प्रतिशत से श्रिषिक कम हो गया हो व सस्या च्रित्पूर्ति करने के लिए गिरवी न दे सकी हो, या गिरवी रखी हुई मशीन श्रादि को श्रपने स्थान से किसी श्रन्य स्थान पर पहुँचा दिया गया है या श्रंत में संचालक-परिपद की राय में कारपोरेशन के हितों की रच्ना करना श्रावश्यक हो गया हो तो परिपद दिए गए श्रृण को तुरंत वापिस लौटाने का नोटिस दे सकती है। यदि कोई श्रौद्योगिक संस्था उक्त नोटिस का पालन न करें तो परिपद द्वारा श्रिष्कृत कोई भी व्यक्ति जिला-न्यायाधाश की सहायता से उसकी सारी संपत्ति को विकवा सकता है या श्रपने श्रिष्कार में ले सकता है। यदि ऐसे सुचारू श्रिष्कार कारपोरेशन को न प्राप्त हो तो इसका कार्य समुचित ढंग पर चलना भी कैसे सभव हो सकता है ?

लाभ-वितरण: —कारपोरेशन के नियमों में यह विशेष रूप से स्पष्ट कर दिया गया है कि कारपोरेशन एक वचत-कोष कायम करेगा। संदेहास्पद ऋण, सम्पत्ति का मूल्य-हास तथा श्रन्य इस प्रकार के व्यापारिक घाटों के लिए धन निश्चित कर चुकने पर यदि कोई लाभ वच जाय तो कारपोरेशन शेयर-श्रधि-कारियों को मुनाफा बॉट सकता है, किन्तु इस मुनाफे की दर उस समय तक, सरकारी गारंटों से श्रधिक नहीं हो सकती, जब तक कि उक्त बचत-कोप का घन कारपोरेशन की प्राप्त-पूँ जी के समान न हो जाय।

#### कॉरपोरेशन द्वारा किए गए प्रयत्नों का व्यौरा

कारपोरेशन का मुख्य उद्देश्य देश के श्रौद्योगिक विकास में साख-सुविधा प्रदान कर सहायता देना रहा हैं। इसका कार्य १ जौलाई सन् १६४८ में प्रारम हुश्रा था, श्रतः श्रव तक के, २० जून सन् १६५१ तक के, तीन वर्षों में कारपो-रेशन ने श्रनेक प्रकार की श्रौद्योगिक संस्थाश्रों को ऋण दिए हैं।

श्रवने जीवन के प्रथम वर्ष में कारपोरेशन ने कुल मिला कर लगभग ३ करोड़ ४२ लखल रुपये ऋण दिए तथा दूसरे वर्ष मे लगभग ३ करोड़ ७७ लाख रुपये के ऋण दिए गए। ३० जून १६५१ को समात होने वाले वष में कारपोरेशन ने ४ करोड़ रुपये से भी श्रिधिक राशि के ऋण स्वीकृत किए। ऋण श्रधिकतर कपड़ा उद्योग, सीमेंट, इंजीनियरिंग, तेल उद्योग, जन, रेशम उद्योगों तथा ऋन्य ऋावश्यक मूल उद्योगों को दिए गए।

विगत वर्षों में कारनोरेशन ने करोड़ों रुपयों के ऋण श्रीद्योगिक संस्थाश्रों को दिये हैं। ऐसे ऋगों को प्राप्त करने के लिए श्रनेक निवेदन-पत्र कारपोरेशन के पास पहुँचे हैं किन्तु श्रधिकांश को ऋगा देने में कारपोरेशन श्रसमर्थ रहा है। कारपोरेशन की श्रोर में इस श्रसमर्थता के लिए कई कारण वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए हैं। मुख्य इस प्रकार हैं।

योजना का श्रभाव: — कई उदाहरणों में ऐसी योजनाएँ कारपोरेशन के मेजी गई हैं जिनमें तांत्रिक पहलुओं व विच्त-समस्याश्रो पर पूर्ण विचार नहें किया गया है। श्रनेक ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें यह भी नहीं बताया गया है कि भूमि, हमारत, मशीनरी श्रादि श्रन्य व्यक्तिगत विभागो पर श्रलग-श्रलग कुल कितनी रकम एक्चे होगी। ऐसे उदाहरणो का भी श्रभाव नहीं है, नहें मशीन श्राद इसलिए खरीद ली गई हैं कि वे सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो रहें । उनकी उपयोगिता पर तिनक भी नहीं सोचा गया। ऐसी श्रधूरी कागज योजनाश्रो में वास्तविक योजना के मूल तत्वों का श्रभाव रहना स्वामाविक है है। उत्पादन की समस्याश्रो के बारे में जो श्रीश्रोगिक संस्थाएँ केवल मन-चाहे श्राधार पर, बिना किसी विशेषज्ञ की सम्मति के ही यदि श्रागे बढ़ चलें तो इसका नाम योजना नहीं कहा जा सकता। माँग श्रीर पूर्ति की समस्याश्रों पर तो श्रिधकाश संस्थाएँ पर्यात रूप से सोचने में श्रसमर्थ रही हैं। श्रतः ऐसी दशा मे कारपोरेशन के लिए श्रंधाधुंध श्रृण दे सकना कैसे समब हो सकता है ?

अपर्याप्त साधन: — कुछ श्रीद्योगिक संस्थाएँ ऐसी भी हैं जिनकी पूँजी श्रावश्यकता से बहुत कम है। ऐसी स्थिति युद्ध-काल में संभवतया उनके समुचित विकास में वाधक न होती क्योंकि उस समय श्रनेक प्रकार के श्रयों से व
उपलब्ध पूँज से काम चलाया जा सकता था। किन्तु श्रव युद्धोत्तर काल मेमुद्रा
स्कीति भी कम हो गई हैं, ऋग्य भी सरलता से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो मला
कम पूँजी वाली श्रीद्योगिक सस्थाएँ कैसे पनप सकती हैं १ ऐसी सस्थाश्रों को
श्रया देकर उनके लिए श्रहित करना है। कुछ उदाहरणों मे यद्यि प्राप्त-पूँजी
पर्यात थी तो संस्था की श्रिधकांश सम्पत्ति गिरवी रक्षी जा चुको थी। ऐसे

उदाहरणों का श्रभाव नहीं हैं जहाँ मंस्या के सारे शेयर संस्थापकों को उनसे ली गई सम्पत्ति के बदले में दिए गए हैं, पर ऐसी सम्पत्ति बहुत ही श्रिषक मूल्यों पर प्राप्त की गई है। कही-कही तो संस्थाश्रो की ऋण के लिए की गई माँग उनकी श्रावश्यकताश्रो से भी कम है श्रीर ऐसी दशा में यदि कारपोरेशन जी खोज कर भी उन्हें ऋण प्रदान करें तो भी उनका उत्थान नहीं हो सकता।

इन दो विशेष कारणों की वजह से कारपोरेशन को कई ग्रौद्योगिक सस्थाश्रों को ऋण देने में किठनाई हुई, किन्तु इस दशा में ऐसे उद्योगों को, जो विना किसी सुगठित योजना के व पर्याप्त साधनों के श्रागे बढ़ते हैं, निराश करना उचित कहा जा सकना है। इतना होते हुए भी कारपोरेशन ने मैंकडो ऋण देकर कई उद्योगों को सफलता की करवट बदलने का श्रावसर दिया है। श्राभी कारपोरेशन का यह बाल-जीवन ही है इसिलए सतर्कता श्रीर ठोस व्यापारिक सिद्धांतों का त्याग करना इसके लिए संभव नहीं श्रान्यथा इसका स्वयं का श्राह्तित्व भी श्रास्थायों हो सकता है जो कि श्रौद्योगिक विकास के हित में नहीं कहा जा सकता।

## कारपोरेशन के कार्य-क्रम व कार्य-प्रणाली की त्रालोचना

श्रमेक ऋणों की स्वीकृति देने पर भी, इसका श्रर्थ यह नहीं है कि कारपो-रेशन के बारे में श्रालोचना के शब्द कहे नहीं जा सकते। जहाँ पिछले तीन-चार वर्षों में इसने कुछ कार्य किया है, वहाँ कई प्रयत्न श्रसफल भी रहे हैं, श्रयूरे भी रहे हैं श्रीर श्रपर्याप्त प्रयत्न भी किए गए हैं। श्रतः कारपोरेशन के लिए यह श्रालोचनाएँ समय-समय पर होती रही हैं।

कारपोरेशन का प्रारम्भ इतना श्रच्छा नहीं रहा है जिससे कि हम प्रेरित होकर प्रशंसा कर दें। प्रथम वर्ष में १५६ श्रावेदन-पत्र ऋण के लिए श्राए जिनमें से वेवल २१ को ऋण दिया गया व प्रथम वर्ष यानी ३० जून १६४६ तक कुछ ऋण ३,४२,२५,००० रुपये का दिया गया। इंगलैंड के कारपोरेशन ने १३३ श्रावेदन पत्रों को ऋण दिया, जहाँ भारत में केवल २१ को स्वीकृति मिली। कनाडा ने प्रथम वर्ष में ६७ ग्रावेदन पत्रों पर सहानुभ्तिपूर्ण विचार किया व ग्रास्ट्रेलिया के वेंक ने प्रथम वर्ष में ही १०३३ श्राजियाँ स्वीकार कीं।

इसिकाए ग्रास्ट्रेलिया, ब्रिटेन व कनाडा में प्रथम वर्ष में स्वीकृत ग्राविदन पत्रों से सिद्ध है। रहा है कि भारत दौड़ में बहुत पीछे हैं।

- (२) कारपोरेशन द्वारा दिए गए भ्रृग्णो पर व्याज की दरें सभी संस्थाओं के लिए समान रही हैं, जो असंगत जान पड़ती हैं क्योंकि सभी औद्योगिक संस्थाओं की आर्थिक स्थिति व सफलता समान नहीं हो सकती और न है। इसलिए प्रत्येक सस्था के ठोसपन और भविष्य को दिष्टिगत रखकर ही व्याज की दर निश्चित करनी चाहिए। समानता के सिद्धान्त को व्याज की दरों मे अहा कर ठोस व्यापारिक सिद्धान्तों की अबहेलना की गई है।
- (३) ऋण के श्रावेदन-पत्रों पर विचार करते समय कारपोरेशन इस बात से श्रधिक प्रभावित हुश्रा है कि किस कम्पनी के शेयर का मूल्य बाजार में श्रधिक है श्रीर किसका नहीं है। किन्तु 'शेयर की कीमत' का मापदंड अनेक प्रभावित करने वाले कारणों में से एक हो सकता है पर मुख्यतः यही कारण नहीं है जिनसे प्रभावित होना चाहिए। किसी भी कम्पनी या श्रीद्योगिक सस्या का पिछले वर्षों का प्रभाव, वर्तमान श्राय-शक्ति, प्रबन्ध सुचारता, व भविष्य की संभावनाएँ श्रादि ऐसे श्रनेक महत्वपूर्ण विषय हैं जिनसे प्रभावित होना नी श्रावश्यक है। श्रतः केवल शेयर के श्रधिक मूल्य से प्रभावित होना दोष-पूर्ण है।
- (४) श्रिषंकांश ऋणों की श्रविध, जो कि कारपोरेशन ने श्रीद्योगिक संस्थाओं को दिए हैं, केवल १२ वर्ष की है। कुछ उदाहरण ऐसे भी है जहाँ १५ वर्ष की श्रविध के लिए भी ऋण दिया गया है। किन्तु श्रीद्योगिक संस्थाश्रो की विकास-श्रविध इस १५ वर्ष के समय से कही श्रिष्ठिक होगी ख्रतः यह श्रविध बहुत कम है। कारपोरेशन के नियम के श्रवुसार भी ऋणा की श्रविध २५ वर्ष तक की हो सकती है लेकिन इस नियम का श्रभी तक उपयोग नहीं उठाया गया है।
- (५) कारपोरेशन की श्रोर से श्रभी तक कोई श्रार्थिक-शोध विभाग नहीं खोला गया है जिसकी बड़ी श्रावश्यकता है। कारपोरेशन का कार्य केवल वैमासिक या श्रर्व-वार्षिक जॉच पडताल करना रहा है किन्तु इसे श्रपने प्राहक को श्रपनी श्रमूल्य परिपक्य सम्मति भी देनी चाहिए।

- (६) शेयर खरीदने का श्रिष्ठकार केवल वित्त सम्बन्धी संस्थाश्रों व केन्द्रीय सरकार को ही प्राप्त रहा है अतः यह जन साधारण की संस्था नहीं कही जा सकती । कई लेखकों की घारणा है कि कारपोरेशन के शेयर प्रत्येक व्यक्ति व संस्था के लिए उपलब्ध होने चाहिएँ, किन्तु इसका विपरीत हिन्द कोण भी है जो हम श्रागे चलकर लिखेंगे।
- (७) कारपोरेशन का ऋण नेवल सार्वजनिक श्रौद्योगिक संस्थाश्रो को मिल सकता है, इसका श्रर्थ यह हुश्रा कि कोई भी संस्था जो सार्वजनिक नहीं है, किन्तु उद्योग व व्यापार से सन्वन्य रखने वानी है तो भी वह कारपोरेशन द्वारा ऋण नहीं ले सकती। श्रतः सामेदारी के व्यापार व निजी उद्योगो वाले श्रग्ना विकास करने में कारपोरेशन के द्वारा दिये जाने वाले ऋणों से विचत कर दिए गए हैं।

प्रत्युत्तर: - श्रालोचना की कई बातों में तथ्य ही नहीं मार्ग-दर्शन की रेखा भी मिलती है। किन्तु सारी बातें न सही हैं श्रौर न सार-पूर्ण ही हैं। यदि कारपोरेश्चन श्रपने रोयरों को सभी व्यक्तियों श्रौर संस्थाश्रों के लिए केवल श्रपने नाम के श्रागे एक जनवादी विल्ला लगाने के लिए ही उपलब्ध कर दे तो लाभ के विपरीत हानि श्रौर श्रमर्थ श्रधिक होगा। हमें ज्ञात है कि गिजवं बैंक के रोयर क्योंकि सभी के लिए खुले ये इसलिए वे चन्द पूँजीपतियों के हाथों में श्रौर वे भी एक दो राज्यों में एकत्रित हो गए थे। श्रतः जनवाद का प्रचार करने वाले प्रयत्नों से हमें पूँजीवाद का प्रसाद मिला। इसलिए कारपोरेशन के रोयर केवल वित्त सम्बन्धी सस्थाश्रों के लिए होना ही हितकर है।

जहाँ तक कारपोरेशन के प्रारंभ का प्रश्न है, वह अन्य देशों के सम्मुख कुछ कम आशामय लगता है। किन्तु हमें अपने देश की स्थिति और आर्थिक साधनों का भी आलोचना करते समय ध्यान करना पड़ेगा। हमारे देश में आर्थिक साधनों व वित्त का अभाव ही नहीं है पर औद्योगिक दृष्टिकोण से समूचा, देश भी उन्नत राष्ट्रों के मुकाविले अविकसित है अतः निराश होने की कोई बात नहीं है।

कारपोरेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही सार्वजनिक उद्योगों को विक-

सित करना है, बढ़ावा देना है ; श्रतः साफेदारी के व्यापार व निजी उद्योगो की मॉग को उक्ति भी समफ में नहीं श्रा सकती ।

श्राशापूर्ण भविष्यः — श्रमेरिका, इंगलेंड, कनाडा व श्रास्ट्रेलिया श्रादि सभी देशों की श्रीद्यागिक मंस्थाश्रों को वित्त की सहायता देने वाली विशिष्ट सस्थाएँ हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे श्रीद्योगिक वित्त कारपोरेशन की स्थापना देश के उज्ज्वल श्रीद्योगिक भविष्य की परिचायक है। कारपोरेशन को सदा सतर्क रहना चाहिए श्रीर ऐसे वातावरण को जन्म देना चाहिए कि सभी उद्योगों का विश्वास उसमें बना रहे। श्रपने संचालकों के उद्योगों को श्रिवक श्र्य स्वीकार कर श्रथमा श्राजकल की प्रचलित प्रान्तीय भावना में क्रसकर कारपोरेशन उन्नति की सीढ़ी पर नहीं चढ सकता है श्रीर जनता के श्रविश्वास का चिह्न वन जायगा पर विश्वास है कि देश के सुयोग्य प्रवन्धकों के संचालन में यह कारपोरेशन देश के श्रीद्योगिक दीप की विकास रूपी वित्त-बाती को सदा प्रज्वलित रखने में समर्थ ही नहीं पर सफल भी हो सकेगा श्रीर इसी में हमारे श्रार्थिक उत्यान का स्वर्णिम प्रभात उगेगा।

### ४४---जन-वृद्धि की समस्या

श्राज से लगभग डेंद्र सौ वर्ष पूर्व माल्यसे नामक एक प्रसिद्ध समाज राम्त्री ने कहा था कि 'किसी भी देश की जनसंख्या वहाँ के जीवन-यापन के माधनों की अपेन्हा तेजी से बढ़तो है । जनसंख्या ज्यामिति-गति के बढ़ती है त्रीर जीवन-यापन के साधन गणित-गतिर से बढ़ते हैं । स्रतः बढ़ती हुई जन-संख्या पर स्वाभाविक-प्रतिवन्ध लगाकर उसे रोकना चाहिये श्रन्यथा देवी-प्रकाप जैसे श्राग्न, बाढ़, भूचाल श्रादि श्रपना काम श्रारम्म कर देते हैं श्रीर जन-संख्या को जीवन-यापन के साधनों के संतुलन में बना देते हैं। माल्यस के ये शब्द ब्राज हमारे देश को परिस्थितियों मे खरे उतर रहे हैं। कहीं भूचाल ब्रा जाते हैं, जिससे गांव के गांव धरातल में समा गए हैं तो कही प्रचएड श्राग्निकाएड के द्वारा जन श्रीर सम्पत्ति का श्रपार विनाश हो रहा है। कही बाढ के कारण गॉव के गॉव वह जाते हैं तो कही चारे श्रीर श्रन्न-जल के श्रमाव मे पश्र श्रीर जन-शक्ति नष्ट होती जा रही है। इस प्रकार कही पानी की कमी है, कहीं श्रन्न का संकट है श्रीर कहीं चारे का श्रभाव है; कही श्रतिवृध्टि है तो कहीं श्रना-वृष्टि है। कहने का त्रर्थ यह है कि द्रतगित से बढती हुई जन संख्या को प्रस्तुत जीवन-यापन के साधनों के सतुलन में लाने के लिए देव श्रपना काम करने लगा है। इसका कारण स्पष्ट है। पिछले अनेक वर्षों से इमारे देश की जन संख्या वे रोक टोक बढती चली जा रही है। न कोई नियम है, न संयम है श्रीर न भविष्य में होने वाले टुप्परिणामों का भय ही है। जन संख्या इस प्रकार वढ़ती रही है।

समस्त भारत की जन सख्या ( दस लाखो मे ) २०६`१६ २५३˚⊏ट

१८७२ १८८१

नर्प

े ज्यॉमिति-गति—२, ४, =, १६, ३२, ६४, १२८... ..

२ गिंखत-गति —१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८.....

| वर्प                   | जन संख्या ( दस लाखो में ) |
|------------------------|---------------------------|
| १८६ र                  | २८७ ७१                    |
| १६०१                   | २६३ ३६                    |
| 9839                   | ३१५.१५                    |
| १६२१                   | ३१८:६४                    |
| १६३१                   | ३५२ ८०                    |
| 1883                   | 800,00                    |
| १६४१ ( केवल भारत संघ ) | 3,6.08                    |
| १६५१ ( केवल भारत संघ ) | ३६२'८२                    |

इसका श्रर्थ यह है कि प्रति दस वर्षों में १४ प्रतिशत जन संख्या बढ़ जाती है। गत वर्षों में यह ४० लाख प्रति वर्ष से भी श्रिधिक बढ़ रही है। १६३६-४० में प्रकाशित लीग ग्रॉफ नेशन्स के ग्रव्द-कोप के ग्रनुसार समस्त संसार की जन संख्या २,१४५२,००,००० थी अर्थात् समस्त संसार के लगभग पष्टांश मनुष्य हमारे देश में हैं। भारतवर्ष का लेत्रफल संयुक्त राष्ट्र के चीत्रफल की, श्राधा है किन्तु यहाँ की जन संख्या वहाँ से लगभग तिगुना हैं। चीन को छोड़-कर भारत की जनसंख्या संसार के सब देशों से श्रविक है परन्त चीन का चौत्र-फल भी भारत के चेत्रफल से तीन गुना है। जन संख्या की वृद्धि का एक साधारण-सा कारण यह है कि यहाँ पिछले कुछ वर्षों से शिशु-मृत्यु-संख्या श्रीर साधारण मृत्यु-संख्या दोनों में कमी श्रा गई है। १६२१ में शिशु-मृत्यु संख्या १६५ प्रति मील तथा साधारण-मृत्यु-संख्या ३१ प्रति मील थी जो १६४१ में घटकर क्रमशः १५८ भ्रौर २२ हो गई । पिछले दस वर्षों मे तो स्वास्थ्य कल्याण सम्बन्धी श्रनेक योजनाओं के कारण मृत्यु-सख्या में श्रीर भी अधिक कमी होने का अनुमान है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा का विकास होने के कारण मृत्यु-संख्या श्रीर भी कम होती जा रही है । फिर, कुछ वर्षों से बाल-विवाह निरो-धक कातून श्रीर जनता के द्राष्टिकोण में परिवर्तन के फल स्वरूप जन्मसंख्या में भी कुछ कमी हुई है। परन्तु जन्म संख्या फिर भी ऊँची है श्रीर मृत्यु संख्या जितनी कम नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र-संघ द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक से तत्सम्बन्धी कुछ श्रॉकड़ों का ज्ञान होता है।

| टेश                 | जन्म संख्या<br>(प्रति हजार) | मृत्यु संख्या<br>( प्रति हजार ) |  |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| मिश्र               | ४३.प                        | २१-३                            |  |
| कनाडा               | २६*⊏                        | ٤٠३                             |  |
| श्चमेरिका           | ₹₹-४                        | દ દ                             |  |
| भारत                | २६                          | १६.०                            |  |
| जापान               | <b>३३</b> .२                | ११ ६                            |  |
| <b>फा</b> न्स       | २१.०                        | १३ ८                            |  |
| इटली                | १६'र                        | ٠٠3                             |  |
| <del>र</del> ङ्गलेड | १६ १                        | ११७                             |  |
| श्रास्ट्रे लिया     | <i>२२</i> .०                | દં.ત                            |  |

इन श्राँकड़ों से जात होता है कि मृत्यु-संख्या मे कमी हो जाने पर भी यह श्रमी मिश्र को छोड सबसे श्रिष्ठ है। इससे स्पष्ट ग्रर्थ यह निकलता है कि जनवृद्धि की समस्या हमारे देश मे जन्म वृद्धि को समस्या है श्रीर इस समस्या का हल जन्म-वृद्धि को रोकने मे है। इस विपय में क्या करना चाहिए इसका विचार श्राोग करेंगे। यहाँ समस्या के दूसरे पहलू पर विचार करे कि जन्म-संख्या श्रिष्ठक क्यो है? विवाह यहाँ श्रावश्यक माना जाता है श्रीर कम उम्र में में ही विवाह हो जाता है। हमारे यहाँ १८-२० साल का लड़का श्रीर १६ साल के लड़की विवाह कर लेते हैं जब कि इंगलैयड में यह श्रायु कमशाः ३०-२५ उ हैं। देश की गरीबी श्रीर मनोरंजन के कम साधनों के कारण भी यहाँ जन्म का भ श्रायुपात श्रिष्ठक है। श्रीराज्ञा के कारण भी लोग सन्तित नियंत्रण पर घान कि नहीं देते। यो सन्तिन-नियंत्रण सामाजिक दृष्टि से बुरा श्रीर हीन भी समक्षा जाता है।

केवल संख्या की दृष्टि से ही नहीं घनत्व की दृष्टि से भी हमारे देश में विषमता है। जनसंख्या के घनत्व से हमारा तात्वर्य किसी देश में प्रति वर्ग मील निवासियों की संख्या से है। स्पष्ट है कि जनसंख्या का घनत्व दो वातों पर निर्भर होता है (१) जनसंख्या, (२) चुत्रफल। देश का चेत्रफल लगभग

स्थिर है परन्तु, जैसा कि पहले बनाया जा चुका है, जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ रही है। फल स्वरूग देश में जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान बन जाने के कारण तो एक विस्तृन श्रीर उपजाऊ भू-प्रदेश हमारे हाथ से निकल गया परन्तु उसके समानुपात में जनसंख्या कम नहीं हुई। इससे भारत-संघ मे जन संख्या का घनत्व श्रीर भी श्रविक हो गया है। पाकिस्तान, चीन, श्रमरीका श्रीर रूस मे क्रमशः प्रति वर्ग मील श्रावादी २१०, १२३, ५० श्रीर २३ है श्रीर भारत में प्रति वर्ग मील २६६ व्यक्ति रहते हैं। इससे जन-संख्या के घनत्व की श्रसाधारणता प्रतीत होती है।

जनसंख्या के विराट रूप श्रीर गहन धनत्व को देख कर प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश में जनाधिक्य है ? यह प्रश्न बड़ा जटिल श्रीर विवादास्पदः है। श्रर्थशास्त्रियो श्रीर समाज-शास्त्रियो ने इसकी कई कसौटिया निर्धारित की हैं। 'सर्वोत्तम जनसंख्या' के सिद्धान्त के अनुसार यदि किसी देश की जन-संख्या इस 'सर्वोत्तम-सीमा' से श्रधिक बढ जाय तो कहा जाता है कि वहाँ जनाधिक्य है। परन्तु किसी विशेष परिस्थिति में "सर्वोत्तम जन-संख्या" क्या है-यह ज्ञात करना न सम्भव है श्रीर न युक्तियुक्त । तो यदि 'सर्वोत्तम जर्न-संख्या का ज्ञान ही न हो सके तो कैसे कहा जाय कि भारत में जनाधिक्य है या नहीं। परन्तु फिर भी कुछ ऐसी कसौटियाँ हैं जिनसे जनाधिक्य का मान किया जा सकता है। माल्यस की कसौटी यह है कि यदि जनसंख्या की वृद्धि के क्रम में जन्मसंख्या पर कोई प्रतिबन्ध न हो श्रीर बच्चो की सख्या बढ़ती जाय तो जनसंख्या लगातार बढती जाती है। केनन का कहना यह है कि यदि जनसंख्या इस अनुपात से बढ़ रही है कि उसके कारण समस्त देश में प्रति व्यक्ति स्राय कम होती जातो है, स्त्रीर देश के प्राकृतिक साधनों का महत्तम उपयोग नहीं कर पाती तो यह मानना चाहिए कि जनसंख्या उस देश में बहुत वढ़ गई है। सार यह है कि सामान्यतः निम्न तीन कसौटियो से जनाधिक्य का श्रनुमान-मात्र लगाया जा सकता है:--

(१) यदि स्वाभाविक प्रतिबन्धों के ग्रामाव में जनसंख्या द्रुतगित से वढ़ती जा रही हो, (२) राष्ट्रीय ग्राय की ग्रामारण वृद्धि में निकट भविष्य में

कोई तीव्र सम्भावना न हो, (३) नैसर्गिक-प्रतिवन्धों (दैवी-प्रकोषों) ने श्रवना काम श्रारम्भ कर दिया हो श्रर्थात् देश में जगह-जगह पर श्रिग्न, भूचाल, वाढ़, दुर्भिल, श्रितृष्टि, श्रनावृष्टि श्रादि देवी प्रकोप होने लगे हो जिनसे जान-माल की हानि होती हो। इन तीनो हो कसौटियों पर देखने से भारत में जनसंख्या का श्राधिक्य का श्रनुमान होता है। जनसंख्या तेजी से वढ रही हैं। मृत्यु संख्या श्रिष्ठिक है पर जन्मसंख्या उसमें भी श्रिष्ठिक है। पुराने समय में जनसंख्या पर 'जो मर्यादाएँ थी वे भी श्रव नहीं रही हैं। पुरुप के लिए स्त्री की मृत्यु के पश्चात् ही नहीं वरन् उसके जीवित रहते हुए भी श्रीर विवाह कर लेने की प्रथा पहिले से ही थी। श्रव तो सुधार के श्रावेश में स्त्रियों में भी पुनर्विवाह होने लगे हैं। संतानोत्यत्ति एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। संतित-निग्रह के उपायों का ज्ञान श्रीर प्रचार नहीं है। सारांश यह है कि स्वाभाविक प्रतिवन्धों के श्रमात्र में जन्म संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरे, यहाँ के निवासियों को विदेशों में जाकर वसने की सुविधाएँ नहीं हैं वरन् श्रपने लोग विदेशी सरकारों की नीति के कारण विदेशों से श्रपना रहन-सहन छोड़ कर उल्टे भारत में श्राने लगे हैं। फल स्वरूप जनसंख्या तेजी से वढ़ रही है।

राष्ट्रीय ग्राय को देखने पर भी कुछ ऐसे ही चिन्ह मिलते हैं। लगभग तीन-चौथाई जन सख्या जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निभर हैं। जहाँ भूमि परिमित हो, गहरी कृषि का प्रचार न हो, कृषि-सुघार के मार्ग में श्रनेको कांठनाइयाँ हो, कृषि की गति मन्द हो, उद्योग-वाणिष्य ग्रौर व्यवसाय सुप्त ग्रौर श्रविकासत हों, पूँजी का नितान्त श्रभाव हो, विदेशी प्रतियोगिता का निरन्तर भय खड़ा हो, कुशल विशेषज्ञों की भारी कमी हो वहाँ राष्ट्रीय श्राय के जनसख्या के श्रनुपात में बढ़ने की श्राशा एक दुराशा ही हैं। जहाँ तक देवी प्रकीषों का सम्बन्ध है यह पहिले ही कहा जा चुका है कि राग, महामारी, दुर्भिन्च, बाढ़, श्रान्न, भूचाल श्रपना बार-बार प्रलयकारी प्रभाव दिखा चुके हैं श्रीर दिखा रहे हैं।

इन बातों से अनुमान होता है कि देश मे जनसंख्या का आधिनय है। परन्तु फिर भी इस पर मत भेद है। कुछ लोग देश में जनाधिनय के पच में हैं

तो कुछ का कहना है कि देश के प्राकृतिक श्रीर श्रार्थिक साधनों में वर्तमान जनसंख्या से भी श्रिधिक संख्या को पालन करने की शक्ति है परन्तु कमी केवल यह है कि इन सुप्त साधनों का महत्तम उपयोग नहीं किया जा रहा है। पंढित जवाहरलाल नेहरू दूसरे पत्त के समर्थक हैं। उनका कहना है कि देश के प्रचुर साधनों को दृष्टि में रखते हुए वर्तमान जनसंख्या भी कम है। श्रतः साधनों का विदोहन करने के लिए श्रीर जन संख्या की श्रावश्यकता है। कुछ लोगों का विचार है कि संसार में मनुष्य एक मुँह श्रीर दो हाथ लेकर जन्म लेता है। यदि खाने के लिए एक मुँह बढ़ता है तो काम करने के लिए दो हाय बढ़ते है। फिर जीवन-यापन के साधनों की कमी कैसे ? जनाधिक्य क्योंकर ? उनका यह कथन सिद्धान्ततः ठाक है । परन्तु उसमें एक भूल है । क्या वह व्यक्ति श्रपने दो हाथा से ग्रपने जावन-यापन की पूर्ण श्रीर त्रावश्यक सामग्री उत्पन्न करता रहता है ? उत्तर मिलता है नहीं। इसका कारण यह है कि साधन सीमित हाते हैं—उसकी शक्ति श्रीर कायसमिता की कोई सीमा होती है तथा वह केवल हायों से हा सामग्री नहीं उपजा सकता या बना सकता। उसे कुछ सहायक-साधनो की आवश्यकता होती है। ये साधन उस पर्याप्त मात्रा या संख्या मे उपलब्ध नहीं होते श्रौर वह फिर जनाधिक्य का कारण वन जाता है। हम पंदित नेहरू की इस बात से सहमत हैं कि देश के साधन प्रचुर हैं परन्तु सुप्त पड़े हैं। उनके |यदोहन के लिए शक्ति की ब्रावश्यकता है । परन्तु केवल जन शक्ति की ही नहीं, जन-शक्ति की सहायक-शांकयां को भा। यदि ऐसा किया जा सके तो निश्चय ही भारत-भूमि पर इससे भी श्राधिक जनसख्या का पालन हा सकता है। परन्तु प्रश्न तो यही है कि जन-सहायक-शक्तियाँ कैस प्राप्त हों १ प्रयत्न किए जा रहे हैं — कृषि भाम की सीमाएँ बढ़ाई जा रहो हैं, कृषि पर यन्त्रों की सहायता ली जा रही है, सहायक-उद्योग स्थापित किए जा रहे है तथा वैज्ञा निकन करके उत्पादन के सभी साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यदि हमारी ये सब योजनाएँ सफल हुई तो जनाधिक्य का भय टल जायगा।

परन्तु इससे भी समस्या पूर्ण रूपेण हल नहीं होतो। श्राखिर उत्पादन कव तक बढ़ाया जा सकता है ? सुप्त साधनों का कितना विदीहन किया जा सकता है ! इन सब की कुछ न कुछ मर्यादाएँ हैं । जन्म संख्या को रोकने की वात को टाल कर उत्पादन बढ़ाने की ही वात करना जनवृद्धि की समस्या को हल करने का श्रधूरा उपाय ही रहेगा। ग्रतः यह भी ग्रावश्यक है कि द्रूत-गति से बढ़ी चली जा रही जन्म संख्या पर लगाम चढ़ा दी जाय । जब सरकार मृत्यु संख्या को रोकने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य की श्रनेकों योजनाश्चों को लेकर खड़ी है तो जन्म संख्या को भी रोकने के लिए कुछ करना बांछनीय श्रीर श्रावश्यक है श्रन्यया समस्या सुलक्तने के बदले श्रीर उलक सकती है। जन्म संख्या को रोकने के लिए दो उपाय हैं -(१) सरकार द्वारा, (२) जनता द्वारा । सरकार सन्तित निग्रह की शिद्धा की प्रोत्साहन दे, जहाँ लोगों को उसका जान मिल सके चल-चित्र दिखाए जाएँ, भाषण कराए जाएँ तथा निग्रह-केन्द्र खोले जाएँ। सरकार यह सब कुछ कर रही है। विदेशी विशेषज्ञ मि० स्टोन की सलाह पर देश के कई स्थानो पर सन्तति-निग्रह केन्द्र खोल कर प्रयोग किए जा रहे हैं। श्राशा है कुछ परिग्णाम निकलेगा। सरकार शिचा को भी प्रगति दे क्योंकि इसके बिना स्वयं जनता निग्रह का महत्व नही समुभ सकती। इसके ब्रातिरिक्त मनोरंजन के साधन भी जुटाए जाएँ। कुछ लोगों का सुमान है कि 'कॉन्ट्रासेप्टिक्स' का प्रयोग देश में बढ़ाया जाय। परन्तु इस प्रकार श्रस्वाभाविक श्रीर नैसर्गिक उपायों से लाभ की श्रपेचा हानि श्रधिक होने की सम्भावना है। महातमा गाघी स्वयं इसके पक्त में न थे। उनका कहना था कि इस प्रकार जनता मे व्यभिचार फैलने की शंका बनी रहेगी ख्रौर दसरे भावी संतान भी निर्वल बन जायगी। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय तो यह है कि लोग स्वयं समर्फो, समस्या की गम्भीरता को पहिचानें ख्रीर संतानोत्पत्ति पर स्वयं प्रतिबन्ध रक्तें । यह समस्या ऐसी हैं जिस पर कानृत द्वारा ही कानृ नही पाया जा सकता । इसके लिए स्त्री-पुरुपो का पारस्परिक सहयोग ही श्रनिवार्य है। सरकार तत्सम्बन्धी सुविधाएँ दे जैसे शिला का प्रसार, मनोरंजन के श्रन्य साधन, सन्तति-निग्रह की महत्ता की शिक्ता श्रादि, ग्रादि, । समस्या का हल तो फेवल Moral Restraint 'जनता के स्वाभाविक नियंत्रण' में है। तभी जन्म संख्या कम हो सकती है श्रीर तभी रहन-सहन को स्तर उठ सकता है।

# ४५—ऋार्थिक ऋायोजन

### हमारे सिद्धान्त एव श्रादर्श क्या हो ?

श्रार्थिक श्रायोजन कोई वहुत पुराना विषय नहीं है। प्रथम महायुद्ध में पहिले तो श्राधिक श्रायोजन कुछ सैद्धान्तिक श्रायंशितियों का विचार मात्र ही माना जाता था। पर १६३० के परचात् यह एक महत्वपूर्ण विषय वनने लगा। सोवियट रूस ने श्रपनी पंचवपीय योजनाश्रों द्वारा जो श्रार्थिक प्रगति की उससे संसार के श्रनेक देशों की भारी वित्मय हुत्रा श्रीर वे श्रार्थिक श्रायोजनों के पुरोगमों में जुटने लगे। द्वितीय युद्ध के कारण श्रनेक राष्ट्रों के श्रार्थिक कलेवर का जो विध्वस हुत्रा उसका पुनर्निर्माण करने के लिए श्रार्थिक श्रायोजन एक श्रनिवार्य श्रावश्यकता समभी जाने लगी। युद्धोचर काल में संसार के श्रनेक राष्ट्रों ने श्रार्थिक श्रायोजन किए। श्राज कुछ युद्ध-ध्वंसित देश श्रार्थिक पुनर्निर्माण के लिए प्रयत्नशील हैं श्रीर कुछ श्रवनत-देश श्रार्थिक सवस्त हैं। हमारे देश की श्रार्थिक समस्या बहुमुखी है जहाँ युद्ध-विकृत श्रार्थिक कलेवर को भी सगठित करना है श्रीर देश के सुष्त श्रार्थिक साधनों का विदो-हन करके कृषि श्रीर उद्योग को उन्नत बनाकर संतुलन उत्पन्न करना है।

श्राधुनिक युग में प्रायः ऐसा देखा गया है कि सरकार चाहे एक-तंत्रीय हो श्रथवा जन-तंत्रीय, कोई भी देशव्यापी नीति पुरोगम श्रीर श्रायोजन तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि उन्हें जनता का पूर्ण सहयोग पाप्त न हो। श्रायिक श्रायोजन मे श्रनेक नीतियों श्रीर कार्य शैलियों का समावेश होता है श्रीर ये सभी नीतियाँ श्रीर कार्य शैलियों भिल-भिल प्रकार की होती हैं, परन्तु इन्हें कार्यान्वित करने के लिए यह श्रावश्यक है कि इन्हें जनता के विश्वास का पात्र बनाया जाय। इस श्रादर्श का महत्व १६२७ में होने वाले 'विश्व श्रायिक सम्मेलन' के उस प्रस्ताव से जात होता है जिसमें यह सुम्हाया गया था कि ''संसार के श्राधिक निर्माण के लिए सम्मेलन को भिन्न-भिन्न देशों की स्रकारों श्रीर शासन-सूत्रों पर ही श्राधित नहीं रहना चाहिए वरन जनमत को श्राधार

बनाना चाहिए क्वोंकि इसी पर योजना की सफलता निर्भर होती है"। हमारे यहाँ योजना कमीशन ने भी इस बात को भली-भाँति समभा है छौर छपनी पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा प्रकाशित करते समय स्पष्ट कर दिया है कि 'योजना की सफलता जन-विश्वास एव जन-सहयोग पर निर्भर हैं।

श्रार्थिक त्रायोजन श्रार्थिक संगठन की वह व्यावहारिक किया है जिसके द्वारा ऋपि, व्यापार श्रीर उद्योग के सभी भिन्न-भिन्न सूत्रों को मिलाकर एक व्यवस्थित श्रीर संगठित इकाई बना दिया जाय, जिससे एक निश्चित श्रविध के ग्रन्दर प्रस्तुत ग्रार्थिक साधनों का विदोहन करके देशवासियों की ग्रावश्य-कताश्रो के महत्तम सन्तोप की सविधाएँ प्राप्त की जा सकें। इस किया के सफल संचालन के लिए एक ऐसे संचालक की श्रावश्यकता होती है जो भिन्न-भिन्न सूत्रों की कार्यशैली निर्धारित करें श्रीर उत्पादन एवं उपभोग में संतुलन उत्पन्न करे। स्पष्ट होता है कि भ्रार्थिक स्रायोजन के तीन प्रमुख उहें रूप होने चाहियें। प्रथम, प्रस्तुन सभी श्रार्थिक साधनों का महत्तम विदोहन: द्वितीय. उत्पादन एवं उपभोग में श्रावश्यक तथा श्रनुकृत समायोजन, श्रीर, तीसरा, देशवासियों को ब्रावश्यकताब्रो की महत्तम पूर्ति। ये त नो उद्दश्य तमी प्राप्त किए जा सकते हैं जब देश भर की <u>सारी त्रार्थिक किया एक</u> केन्द्रित शचालन शक्ति के श्राधीन हो । श्रार्थिक श्रायोजन के द्वारा उत्पादन की कुरालता. श्रार्थिक जीवन की स्थिरता तथा वितरण की समानता लानी होती है। जहाँ तक उत्पादन की कुशलता का प्रश्न हैं, ग्रायोजकों को चाहिए कि वे ऐसा ग्रार्थिक कार्यक्रम बनाएँ जिससे उत्पादन-दृद्धि के साथ-साथ जन-सख्या की भी भरपूर कार्य मिलता रहे तथा उत्पादन का स्तर भी ऊँचा हो। कुछ लोगो का खयाल है कि विशाल यंत्रों द्वारा ही उत्पादन बढाया जा सकेगा: परन्तु यह वात नितान्त सत्य नहीं । भारत जैसे देश में, जहाँ जनसंख्या का श्राधिक्य हैं, उत्पादन की कुशलता जन-शक्ति के द्वारा ही बढ़ानी होगी, यंत्रों के द्वारा नहीं, श्रन्यथा वेकारी का भय बना रहेगा। इसी प्रकार वितरण की समानता के निपय ने ग्रायोजको को मली भॉति जान लेना चाहिये। वितरण की समानता का यह श्रर्थ नहीं कि सभी को समान मिलता रहे या सभी समान रूप से घनी

या कंगाल रहे। यह बात संभव भी नहीं हो सकती। जबतक मनुष्य मनुष्य की योग्यता, कार्यशैली, अमशक्ति, मानसिक गुण व शारीरिक गठन मिन्न-मिन्न हैं तब तक उनकी कार्य करने की शिक्त भी भिन्न-भिन्न होगी छौर उनके उत्पादन का स्तर भी श्रलग-श्रलग होगा; वितरण में भी श्रसमानता होगी। श्रतः वितरण की पूर्ण श्रीर स्थायी समानता की कल्पना करना श्रसंभव नहीं तो श्रसंगत श्रवश्य जान पड़ता है। वितरण की समानता से केवल यही समभना चाहिए कि ऐसा श्रार्थिक क्लेवर बने जिसमें सभी को सब कार्य करने के लिए समान श्रवसर प्राप्त हों, मानव मानव का शोषण न करे, मानव प्राकृतिक साधनों का शोषण करे। श्रार्थिक जीवन की स्थिरता के विषय में भी एक विशेष बात है। स्थिरता ऐसी न हो जिससे जीवन की गति रक जाय श्रीर श्रार्थिक चेंत्र में ऐसे भारी-भारी परिवर्तन हों जिससे श्रार्थिक क्लेवर को किसी भी प्रकार की हानि हो।

किसी भी आर्थिक योजना का रूप निर्घारित करने से पूर्व श्रार्थिक साधनों का देश की राजनैतिक श्रीर सामाजिक स्थित का सिंहावलोकन करना श्रास्थनत श्रावश्यक है। योजना ऐसी हो जिससे कांति का श्रामास न मिले वरन शनै: शनै: युग-परिवर्तन हो। न तो प्रस्तुत श्रार्थिक कलेवर को छिन्न भिन्न करने की ही श्रावश्यकता पड़े श्रीर न कातकारी वातावरण ही उत्तन्न करने की चेष्टा की जाय। यथा संभव निम्न वातों का समावेश करने का प्रयत्न होना ही चाहिए—

- (१) योजना का आधार वैयक्तिक उपक्रम (निजी उद्योग) ही हो परतु आवश्यकतानुसार इसे लोक-उपक्रम द्वारा स्थानापन्न कर दिया जाय। जिस चेत्रमं लोक-नियंत्रण की आवश्यकता जान पड़े वहाँ वैयक्तिक उपक्रम को स्थान न दिया जाय। परंतु वैयक्तिक उपक्रम भी सर्वथा स्वतंत्र न रहे। सभी वैयक्तिक उपक्रमों पर सरकार का न्यूनाधिक नियंत्रण रहना ही चाहिए।
- (२) योजना को जनता पर बलात् न लादा जाय । जनता का योजना के सिद्धांतों में एवं उसके भविष्य में पूरा-पूरा विश्वास हो । दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि श्रार्थिक योजना सरकार श्रीर जनता सभी को मान्य हो श्रीर उसका व्यक्तार लोकतंत्र के सिद्धातों पर श्राधारित हो ।

- (३) योजना का स्वरूप शनै-शनै: विकसित होता रहे, जिससे श्रार्थिक चेत्र में प्रस्तुत श्रार्थिक कियाएँ व श्रार्थिक संस्थाएँ एक दूसरे के समीप श्राती जाएँ श्रीर उनका विकास भी एक निर्धारित शैंली श्रीर उपक्रम के श्रनुसार हो। कोई भी योजना श्रारंभ से ही पूर्ण नहीं कही जा सकती। उसकी रूपरेखा समय की गति के साथ-साथ तथा सफलता के किनारें-किनारें विकसित होनी चाहिये।
- (४) योजना लचकदार होनी चाहिये जिससे भविष्य में ग्रानेवाली श्रार्थिक व राजनैतिक परिस्थितियों के सम्मुख उसमें श्रावश्यक परिवर्तन किये जा सकें। श्रार्थिक योजना को पूर्ण कहकर श्रार्थिक जीवन को स्थायी बनाना होगा जबिक श्रार्थिक जीवन में समयानुकूल परिवर्तन की श्रावश्यकता होती है। श्रायोजन की प्रमुख विशेषता यह है कि "उसमें उत्तरोत्तर विकास हो श्रीर विकास के साथ उसे पूर्ण बनाया जाय।"

इस प्रकार स्वध्ट है कि आयोजन सरकार श्रीर जनता के उन भरपूर प्रयत्नों का परिणाम है जिनके द्वारा राष्ट्र और संसार की परिवर्तनशील उत्पादन की परिस्थित में त्रार्थिक कुशलता लाने का सफल प्रयास किया जाता है। कुछ लोग सममते हैं कि श्रार्थिक योजना 'राष्ट्रीय' होनी चाहिए जिसमें राष्ट्र को एक शून्य इकाई मानकर आयोजन हो, अन्य राष्ट्रों के साथ उसका कोई संबंध न रहे। ऐसी विचारधारा भावुक दृदय की उपज है स्त्रीर व्यावहारिकता से स्रिधिक पीछे हैं। शून्य इकाई पर श्राधारित राष्ट्र की श्रार्थिक योजना का कोई व्याव-हारिक मूल्य नही श्रीर न वह हितकारी हो सकती है। राष्ट्रीय श्रार्थिक योजना बनाते समय श्रन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण एवं श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रायोजन को श्रवश्य ध्यान में रखना होगा। योजना का सफलता में जितनी राष्ट्रीय जनता के सहयोग की श्रावश्यकता होती है उतनी ही श्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भी कल्पना करनी होती है। प्रो॰ टामस व प्रो॰ सैलिंगमैन भी इस वात की समीचा करते ई ग्रीर प्रो॰ टोयनवी ने तो यहाँ तक लिखा है कि "ग्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की कल्पना किये विना बनाई गई त्रार्थिक योजना न केवल व्यर्थ होती है वरन् भयंकर हानि का कारण भी वन सकती हैं।'' श्रतः यह श्रावश्यक है कि श्रार्थिक योजना यदि श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रादशों पर श्राधारित नहीं होती हैं तो कम से कम श्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

की श्राशा करते हुए श्रन्य राष्ट्रों के श्रार्थिक वायुमंडल से मेल खाती हुई श्रवश्य होनी चाहिए। वर्तमान युग में, जबिक श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, मौद्रिक प्रणालियाँ, कच्चे माल का श्राक्षय, पक्षे माल को खाने के लिए विदेशी बाजारों की व्यवस्था पारस्परिक सहयोग पर ही निर्भर है तो श्रार्थिक योजना में इन समी व्यवस्था श्रो का पूरा-प्रा श्रायोजन श्रावश्यक हो जाता है।

हमारा देश तो ग्रार्थिक योजनाश्रो की एक प्रयोगशाला रहा है। देश के ग्रार्थिक श्रायोजन के विषय में भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किये गये हैं। कुछ लोगों का विचार है कि देश को ग्रीद्योगीकरण की स्त्रोर लेजाना चाहिये श्रीर कुछ सोचते हैं कि देश की उन्नित कृषि पर ही श्राश्रित है। श्रीमती वैरा श्राइन्स्टे ने श्रपनी पुस्तक "मारत का ग्रार्थिक विकास" में दलील की है कि देश में एक संतुलित नीति की ग्रावश्यकता है जिसमें कृषि श्रीर उद्योग दोनों को समुचित स्थान प्राप्त हो।" भारत की किसी भी श्रार्थिक योजना में दो समस्याएँ श्राती हैं, पहुली जनसंख्या का श्राकार एवं उसकी वृद्धि दर श्रीर दूसरी संतुलित श्राद्धिक-कलेवर। इन्ही दोनो समस्याश्रो पर भावी श्रार्थिक योजना का श्राकार श्राधारित होना चाहिए। जनसंख्या की समस्या पर ही भावी भारत का श्रार्थिक भविष्य श्रवलन्वित है। जनसंख्या की समस्या देश की वह विकट समस्या है जिसे यदि शीव ही न सुन्न-काया गया तो देश के कितने हो ठोस श्रार्थिक पुरोगम श्रागे चल कर दुकड़े-दुकड़े हो जाऍगे। श्रतः श्रार्थिक योजना का पहला लन्त्य यह होना चाहिए कि बढ़ती हुई जनसंख्या को किस प्रकार नियन्त्य में लाया जाय श्रीर जनसंख्या एवं उत्पादनमाना में किस प्रकार संतुलन पैदा हो।

सभी मानते हैं कि भारतीय कृषि पर जनसंख्या का भारी भार है। लगभग द० प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर श्रवलम्बित है। श्रीर यह भी सत्य है कि श्रभी तक उत्पादन पूर्ण मात्रा में नहीं हो रहा। यदि वैज्ञानिक साधनों हारा उत्पादन बढ़ाया गया तो समस्या यह पैदा हो सकती है कि कृषि से उठाई गई जनसंख्या क्या कार्य करें १ इस जनसंख्या को श्रीद्योगिक साधन तलाश करने होंगे श्रीर इस प्रकार कृषि व उद्योग के संतुलन का प्रश्न भी हल करना होगा। योजना कमीशन ने इन दोनो प्रश्नों को सामने रखकर योजना तैयार

की है श्रीर योजना का रूप काफी सुडौल वनाया है। उस योजना की विस्तृत रूपरेखा का वर्णन श्रमले निवंब में किया गया है।

ग्रार्थिक ग्रायोजन की एक भ्रौर महत्वपूर्ण ग्रावश्यकता श्रह्म-संप्रह की होती है जिनके श्राधार पर श्रामामी कार्य शैली निर्धारित की जा सके। प्रसिद्ध श्रर्थशास्त्री कीन्स का कइना है कि जीवन के किसी भी पहल में अनुमान-अंको की स्रावश्यकता होती है स्रौर ये स्रनुमान-स्रङ्क योजना का माग-प्रदर्शन करते हैं। डाक्टर मार्शन का विश्वास है कि "ग्रंकशास्त्र वह मिटी है जिसकी सहायता से ईंटे तैयार की जाती हैं।" त्रार्थिक योनना बनाने से पूर्व इस बात की म्रावप्रयक्ता है कि 'उत्रादन-गणना' हो । उत्पादन-गणना का तात्पर्य है कि श्रार्थिक साधनों का, श्रार्थिक कियाश्रों का, जनसंख्या के विभिन्न उद्यमों का एवं देश में ग्राशातीत श्रन्य उद्योग-घंषा का ग्रनमान लगाया जाय श्रीर लच्य बनाकर उसकी पूर्ति के प्रयत्न किये जाएँ। तभी लच्य-प्राप्ति की कल्पना की जा सकती है। हमारे देश में ग्रानेक योजनाएँ बनी, परन्तु श्रंकसंग्रह की श्रोर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। सटैव प्रस्तुत साधनों मे श्रिधिक ईंटे निर्माण करने के विषय में सोचा गया श्रीर लच्य-पूर्ति न हो सकी । वर्तमान योजना कमीशन ने इस श्रोर विशेष ध्यान दिया है। देश के साधनों के विश्वसनीय श्रीर यथाशक्ति पर्याप्त ग्रॉकड़े प्राप्त करके लच्य निर्घारित किए गए हैं।

श्रक-संग्रह के पश्चात् हमारे देश के श्राधिक-श्रायोजन में भारतीय कृषि को योजना का प्रथक लद्य बनाना श्रावश्यक है। कृषि श्रव मोजन का साधन ही नही वरन् श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं श्रीद्यं गिक विकास का भी एक स्रोत हो चला है। श्रतः हमारी किसी भी योजना मे देश की कृषि-भूमि की मापन-जोखन होनी चाहिए। भूमि का मापन इस दृष्टिकीण से हो कि विभिन्न भागों में कौनसी फसल कुशलता से पैदा की जा सकती हैं श्रीर इसका मापन करते समय देश की स्थानीय श्रावश्यकताश्रों श्रीर निर्यात-श्रावश्यकताश्रों दोनों बातों को सामने रक्खा जाय। उत्पादन-वृद्धि के स्थाननो को तो सोचना होगा ही परन्तु उन सबको देश में ही उत्पन्न करना भी योजना

का लद्दय होना चाहिए। कृपि की उक्ति के साथ-साथ ग्रामोन्नति की श्रोर भी योजना का पूरा लच्च हो, क्योंकि भारत की कोई भी श्रार्थिक योजना तवतक पूर्या नहीं कही जा सकती जवतक कि भारत के ७,००,००० गॉवो के पुनरुत्थान का कार्य-कम न बनाया जाय । प्रामोलित की योजना में सहकारी उद्योगो एवं सामाजिक सुविधाल्लों को पूरा-पूरा स्थान मिलना चाहिए। श्रार्थिक क्लेवर को इड करने के लिए जनता को शिक्ति बनाने की श्रावश्यकता है। शिक्ता का श्रार्थिक पुरोगम में विशेष स्थान हो, जिससे जनसाधारण योजना का महत्व समक्ते श्रीर उसे कार्यान्वित करें। श्रतः श्रायिक, योजना केवल श्रथंसाध्य ही न हो, कृपक के केवल एक ही पहलू को स्पर्श न करे, वरन् योजना को भ्रापनाने वाले सभी श्रेणी के लोगों के जीवन की चतुर्माखी उन्नति का लद्य हो। इतना हा नहीं, ये सभी कियाएँ एकसाय चलें, जिससे किसी भी दोत्र में कमी न ग्राने पावे । योजना का श्रगला श्रंग उद्योग-विकास है। उद्योग-द्वेत्र में विशाल उद्योगो को भी स्थान हो श्रीर गृह-उद्योग (क्रुटीर-धंघे) भी सम्मिलित हों। केन्द्रीयकरण की योजना भारत में श्राधिक उपयोगी सिद्ध न होगी। जहाँ विशाल ज्ञत्र है, ग्रनन्त साधन हैं, श्रसंख्य जनसंख्या है, विकेन्द्रीकरण की योजना ही हितकर होगी। गृह-उद्योगों ्का उत्यान दो दृष्टिकोणों से होना चाहिये—वेकारी को दूर करके कार्य-स्रोतों की कुद्धि के लिए तथा उत्पादन-वृद्धि के लिए। प्राचीन युग के ग्रह-उद्योग यद्यपि देशवासियों को काम दे सकते हैं परन्तु श्राधुनिक युग की श्रावश्यकता के ग्रनुसार उत्पादन नहीं बढ़ाते। इस च्लेत्र में ग्रायोजकों को जापान, स्वीट जरलैंगड, जर्मनी ग्रादि देशों की ग्रोर देखना चाहिए । विद्युत का विकास हो. यंत्रों का प्रयोग बढ़े श्रीर कार्यकुशलता में बृद्धि हो। उत्पादन इतना हो कि राष्ट्रीय ब्रावर्यकता की पूर्ति तो हो ही, बाह्य देशों में भी कुछ निर्यात किया जा सके। इसके अतिरिक्त योजना जीवन-रत्ना के विषय में नीति निर्घारित करे, पूँजी संगठन का भी पुरोगम हो, ग्रामों में ऋधिकोपण सुविधाएँ हो श्रीर देश को श्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्राप्त हो । सारांश यह है कि योजना ं ऐसी हो जो देश को चारों श्रोर से लच्य की प्राप्ति के लिए बाँध दे। योजना-कमीशन ने इन्हीं सिद्धान्तों श्रौर श्रादशों को सामने रखकर देश के लिए

पंचवर्षाय-योजना बनाई है जिसमें कृषि को स्वॉपिर स्थान दिया गया है। फिर उद्योगों, समाज सुधार, शिक्ता त्रादि मूल वातों की भी व्यवस्था की मई है। योजना की विस्तृत रूपरेखा श्रगले निवन्ध में है; श्राशा है पाटक उसकी श्रध्ययन के साथ समभने की चेष्टा करेंगे।

## ४६ — पंचवर्षीय योजना — एक रूपरेखा

१६३० से पहले हमारे देश में श्रार्थिक श्रायोजन का कोई कमबद्ध उपकम नहीं था। उस समय श्रार्थिक श्रायोजन का विषय केवल सिद्धान्त की वस्तु ही समभा जाता था। परन्तु तीसा की मन्दी से देश के श्रार्थिक कलंबर में जो उलट-फेर हुई उससे निश्चित योजनानुसार देश का श्रार्थिक विकास करने की श्रावश्यकता श्रनुभव होने लगी। रूस ने श्रपनी पंचवर्षीय योजनाश्रां द्वारा जो श्रार्थिक प्रगति की उससे संसार के देशों की श्रार्थ्य श्रार्थिक श्रायोजन में जमने लगी। द्वितीय युद्ध काल में युद्ध के कारण जो श्रार्थिक विकलता पैदा हुई उससे तो श्रार्थिक श्रायोजन के विकास में श्रीर भी श्रिधिक बढ़ावा मिला। युद्धोत्तर काल में लगभग सभी सभ्य देशों ने श्रार्थिक श्रायोजन करके निश्चित योजनान नुसार काम करना श्रारम्म कर दिया।

भारत मे श्रार्थिक श्रायोजन का क्रमबद्ध श्रारम्भ १६३१ से श्रारम्भ होता है जबिक काग्रेस महासमिति ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की श्रध्यस्ता में राष्ट्रीय-श्रायोजन समिति स्थापित करके देश के श्रार्थिक विकास की एक विस्तृत श्रीर क्रमबद्ध योजना बनाने का निश्चय किया था। १६४४ में देश के श्राप्रगण्य उद्योगपितयों ने देश के श्रार्थिक विकास के लिए 'बंबई-योजना' के नाम से एक योजना देश के सामने रक्खी। इसके पश्चात् 'पीपिल्स-योजना' तैयार हुई तथा श्रास्त्रार्थ श्रीमन्नागयण श्रप्रवाल ने गांधीवादी सिद्धान्तों के श्राधार पर तैयार की हुई एक 'गांधी-योजना' देश को दी। इन योजनाश्रो से प्रभावित होकर तथा देश की श्रावश्यकताश्रो को समक्तकर उस समय की विदेशी सरकार ने भी एक श्रार्थिक-श्रायोजन-विभाग खोला तथा स्वर्गीय श्री श्रार्देशर दलाल को योजना एवं विकास सम्बन्धी विभाग का श्रध्यस्त् बनाया गया। स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् जब देशी सरकार ने भारत के विधान में 'कल्याण्कारी राज्य' की कल्पना निर्धारित की तो यह श्रावश्यक समका। गया

कि देश के आर्थिक साधनों का जमा-खर्च करके एक ऐसी योजना बनाई जाय जिसके अनुसार देश का आर्थिक विकास किया जा सके और स्वतन्त्र देश-वासियों को भरपूर काम तथा पर्याप्त भोजन, कपड़े एवं निवास की सुविधाएँ मिल सकें। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर भारत सरकार ने मार्च १६५० में एक 'योजना कमीशन' नियुक्त किया। इस कमीशन के अध्यन्न देश के प्रधान-मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं तथा स्दस्यों में श्री गुलजारीलाल नन्दा, श्री-वी॰ टी॰ कृष्णमाचारी, श्री चिन्तामणि देशमुख, श्री जी॰ एल॰ मेहता, श्री आर॰ के॰ पाटिल हैं। कमीशन ने लगभग १५ महीने तक देश की आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन करके 'पचवर्षीय योजना की एक रूपरेखा' देश के सामने रक्खी है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को तीन मानों में बॉट दिया है— पहले भाग में उन सिद्धान्तों का वर्णन है जो कमीशन ने योजना तैयार करने में अपनाए हैं। दूसरे भाग में योजना की मूल बातों पर विचार किया गया है तथा तीसरे भाग में योजना की कार्यान्वित करने के लिए अपनाई जाने वाली नीति और प्रवन्ध सम्बन्धी समस्याओं पर विचार किया गया है।

रूस की पंचवर्षीय योजनाओं की भाँति इस योजना में देश के सभी श्राथिक परलुश्रों को सम्मिलित नहीं किया गया है। इसमे श्राधिक विकास के केवल जन-पहलू पर ही विचार किया गया है कि केन्द्रीय श्रीर राज्य-सरकार किस प्रकार १६५१-५२ से १६५५-५६ तक श्रार्थिक विकास पर श्रावश्यक धन राशि व्यय करेंगी। नहीं तक व्यक्तिवादी उद्योगों का सम्बन्ध है कमोशन ने केवल ऐस परिस्थितियाँ ही बनाने का श्रायोजन विया है जिनके श्रन्तर्गत व्यक्तिवादी-उद्योग धन्धों को उन्नत करने के भरपूर श्रवसर प्राप्त हो सकें।

योजना के अन्तर्गत पाँच वर्षों में सरकारी लेखे पर देश के आर्थिक विकास के लिए १७६३ करोड रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है। यह अनुमानित व्यय-राशि दो अंगों मे बाँट दी गई है। पहिले अंग के अन्तर्गत १४६३ करोड रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस राशि से प्रधानतः उन विकास योजनाओं को पूरा किया जायगा जिन्हें सरकार ने बर्न-

मान में श्रपने हाथ में ले रक्खा है। इतना व्यय करने के पश्चात् कमीशन का श्रनुमान है कि देशवासियों को जीवन की वे सब श्रनिवार्य वस्तुएँ मिलने लगेगी जो उन्हें युद्ध पूर्व काल में मिलती थीं। दूसरे श्रंग के श्रन्तर्गत ३०० करोइ वपये व्यय किये जाएँगे। इस राशि से श्राधिक प्रगति एव उन्नति की श्रोर बढा जायगा। कमीशन ने फिलहाल १४६३ करोड़ रुपये के श्रनुमानित-व्यय की रूपरेखा सरकार के सामने रक्खी है। यह राशि इस प्रकार व्यय की जायगी:—

|                            | १६५१-५६ (पॉच वर्षों में) | कुल राशि का   |
|----------------------------|--------------------------|---------------|
|                            | व्यय राशि                | प्रतिशत       |
|                            | (करोइ रुपयों में)        | (१૬५१-५६)     |
| कृषि एवं ग्राम्य विकास     | १६१-७०                   | १२∙⊏          |
| सिंचाई ग्रीर शक्ति         | ४५०-३६                   | ३ <b>०</b> •२ |
| यातायात एवं संचार साध      | ान ६८८ १२                | २६ • १        |
| <b>उ</b> द्योग             | 33'008                   | ६•७           |
| सामाजिक सेवात्रों में व्यय | रप४.५५                   | १७.०          |
| पुनर्वास                   | 00 30                    | ५.३ ,         |
| विविध                      | र <b>ः'</b> ५४           | ३ ह           |
| योग                        | ₹४६२.६ ३                 | \$00.0        |

### (अ) कृपि

उक्त तालिका से जात होता है कि योजना कमीशन ने श्रपनी योजना में कृषि को सर्व प्रथम स्थान दिया है। श्रीर दिया मी क्यों न जाय ? देश की ८० प्रति शत जनता प्रत्यक्त या परोक्त रूप से कृषि पर श्रवलम्बित है। बड़े बड़े उद्योग कन्ने माल के जिए कृषि पर श्राश्रित हैं। श्रवलम्बत है। बड़े बड़े उद्योग कन्ने माल के जिए कृषि पर श्राश्रित हैं। श्रवल का देश मर में भारी श्रकाल चल रहा है। इन परिस्थितियों में कृषि को प्रथम स्थान मिलना कोई ईर्ष्या की बात नहीं होनी चाहिए। श्रन्य योजनाश्रों की माँति, जिनका उल्लेख पीछे किया गया है, इस योजना में श्राँकहों के बड़े-बड़े श्राशावादी पुल नहीं बनाए गए हैं वरन ब्यावहारिकता, वास्तविकता श्रीर श्रावश्यकताश्रों के श्रनुसार श्रावश्यक

वस्तुत्रों को ययास्थान दिया गया है। कुछ लोगों का मत है कि जब योजना में सिंचाई एवं शक्ति पर कुल व्यय का ३०%, यातायात एवं संचार पर २६% तथा समान सेवाग्रों पर १७% व्यय होने का श्रनुमान है तो फिर उद्योगों के विकास पर ही केवल ७% क्यों ! ये श्रालोचक इस वात को भूलते हैं कि देश छपि प्रधान है जहाँ छपि की उन्नति पर ही सब कुछ निर्भर है। दूसरे, श्रीद्योगिक विकास के लिए तो श्रभी व्यक्तिवादी च्रेत्र भी पड़ा हुआ है। श्रतः योजना में छपि को जो स्थान दिया गया है वह उपयुक्त ही है। योजना के श्रनुसार छपि-विकास पर जो व्यय होगा वह इस प्रकार है—

|                   | प्रथम दो वर्षों मे  | कुल पॉच वर्षों मे |  |  |
|-------------------|---------------------|-------------------|--|--|
|                   | ( १९५१-५३ )         | ( १६५१-५६ )       |  |  |
|                   | (करोड़ रुपयों में ) | (करोड़ रुपयों में |  |  |
| कृपि              | ६० ८                | १३६:६             |  |  |
| पशु-रचा, चिकित्सा | एवं                 |                   |  |  |
| दुग्धशालाऍ        | ६'७                 | २२ प्             |  |  |
| वन-विकास          | ३.५                 | \$0. <b>\$</b>    |  |  |
| सहकारिता          | <b>३.</b> ०         | ७·२               |  |  |
| मछ्ली-उद्योग      | १४                  | 8.8               |  |  |
| ग्राम्य-विकास     | 8,0                 | ₹0.€              |  |  |
| योग               | ७६°१                | ७.१ ३१            |  |  |

इस प्रकार व्यय करने पर कमीशन का श्रतुमान है कि पाँच वपों के पर्चात्, योजना समाप्त होने पर १,५०,००,००० एकड़ श्रिषक भृमि पर सिचाई होंने लगेगी; ४०,००,००० एकड़ भूमि किर कृषि योग्य वन जायगी तथा १५,००,००० एकड़ भूमि का कृषीकरण होने लगेगा। इतना करने पर कमीशन ने उत्पादन सम्बन्धी निम्न जद्य निर्धारित किए हैं—

|       | ( 000 ) |       |  |
|-------|---------|-------|--|
| শ্বন  | ७,२००   | टन    |  |
| पटेसन | २,०६०   | गांटे |  |

सौराष्ट्र

88

गाँठे १,२०० कपास तिलहन ३७५ टन शकर ६६० टन

ये लच्य भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग निश्चित कर दिये गए हैं जिससे राज्य सरकारें इन्हें प्राप्त करने में सचेत श्रीर जागरूक रहें। भिन्न-भिन्न

| राज्यों के लद्द्य इस प्रकार हैं |                    |              |                  |                    |                 |
|---------------------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|-----------------|
|                                 | श्रन्न<br>(टनो मे) |              | कपास<br>(३६२ पौड | तिलह्न<br>(टनो मे) | शकर<br>(टनो मे) |
|                                 |                    |              | की गाँठो मे)     |                    |                 |
|                                 |                    | ( ह्ज        | ारो मे )         |                    |                 |
| श्रासाम                         | ३११                | <b>ጸ</b> ጸ º |                  |                    | ५०              |
| विहार                           | ±७६                | ३६०          |                  | ⊏.ቭ                | ५०              |
| बंबई                            | ३६७                |              | १६⊏              | € ३                | ₹४              |
| मध्य प्रदेश                     | ३४७                | _            | १२८              | २७                 |                 |
| मद्रास                          | ⊏३४                |              | २१⊏              | १४२                | ৬८              |
| उड़ीसा                          | રદ્દપ              | २००          |                  |                    |                 |
| पंजाव                           | ६५०                | _            | હદ્              |                    | ঀৢ७             |
| उत्तर प्रदेश                    | <u> </u>           | ३३०          | ४६               | ६१                 | ४१०             |
| पश्चिमीवंग                      | ाल ७६७             | ७००          | -                |                    | ११              |
| हैदराबाद                        | ६३३                |              | 55               | 38                 |                 |
| मध्य भारत                       | <b>३००</b>         | _            | 83               | ૧.૩                |                 |
| मैस्र                           | १५६                |              | ७५               |                    |                 |
| पटियाला श्रीर                   |                    |              |                  |                    |                 |
| पू॰ पजाब रिया-                  |                    |              |                  |                    |                 |
| सती                             | संघ २४६            |              | ५६               | ,                  |                 |
| राजस्थान                        | <del>⊏</del> ६     |              | ७५               |                    | _               |

१५६

१५

| ट्रावनकोर-   |      |      |      |       |     |
|--------------|------|------|------|-------|-----|
| कोचीन        | १४१  |      |      |       |     |
| श्रन्य राज्य | २६ ० |      | १७   |       |     |
| योग          | ७१०२ | २०६० | १२०० | ३७५ • | ६६० |

श्रव्न-उत्पादन बढ़ाने के लिए कमीशन ने श्रपनी योजना में सिंचाई का विकास करने, रासायनिक खादों का उपयोग बढ़ाने, श्रच्छे तथा उत्तम कोटि के बीजों का प्रयोग बढ़ाने तथा बंजर-भूमि को तोडकर कृपि योग्य बनाने की योजनाएँ बनाई हैं। इन उपायों के द्वारा श्रन्त-उत्पादन बढ़ाने के जो श्रॉकड़ें कमी-शन ने निर्धारित किए हैं वे इस प्रकार हैं —

# विभिन्न साधनो द्वारा अन्त-उत्पादन वढ़ाने के अनुमानित आँकड़े

|          | क अनुसामय आगर                                                      |                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          |                                                                    | श्रधिक श्रन्न-उत्पादन |
|          | योजना                                                              | (००० टनो मे)          |
| ₹.       | वड़ी-बड़ी सिंचाई-योजनात्रो द्वारा                                  | २,२७२                 |
| ₹.       | छोटी सिंचाई-योजनात्रो द्वारा                                       | १,६३२                 |
| ₹.       | भूमि को उन्नत बनाकर तथा कृषीकरण<br>की योजनाश्रो द्वारा             | १,५२४                 |
| ٧.       | ख़ाद तथा श्रन्य रासायनिक पदार्थों को<br>बढ़ाने की योजनाश्रो द्वारा | ५८४                   |
| ų.       | उत्तम कोटि के बीजो का प्रयोग बढ़ाकर                                | ३७०                   |
| ٠.<br>٤. | श्रन्य योजनाश्रो द्वारा                                            | ५२०                   |
| ٠.       | 1                                                                  | . कुल ७,२०२           |
|          |                                                                    |                       |

भारतीय किसान को वर्षा की श्रनिश्चितता से बचाने के लिए कमीशन ने योजना में सिंचाई के भरपूर साधनों की व्यवस्था की है। सिंचाई पर ४५० करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई है जिससे शक्ति का भी विकास होगा श्रीर सिंचाई भी हो सकेगी। पॉच वर्षों में प्रति वर्ष इस मद पर इस प्रकार व्यय होगा —

|            | <b>ट</b> यय       | श्रिधिक भूमि परसिंचाई | ग्रधिक शक्ति-उत्पादन |
|------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| वर्ष       | (करोड़ो रुपयो मे) | (एकड़ो मे)            | (किलोवाट मे)         |
| १६५१-५२    | 33                | १५,५२,०००             | <b>१,४४.०००</b>      |
| १६५२-५३    | ११२               | २७,१०,०००             | ३,७३,०००             |
| १६५३-५४    | १००               | ४५,२५,०००             | 5,56,000             |
| १९५४-५५    | <b>৬</b> ৩        | ६७,२५,०००             | १०,००,०००            |
| १६५५-५६    | પૂરૂ              | द <b>द,३२,०००</b>     | ११,२४,०००            |
| श्रन्त में | _                 | १,६५,०१,०००           | १६,३५,०००            |

#### (व) उद्योग-धंधे

श्रौद्योगिक-द्वेत्र में कमीशन ने इस बात पर जोर दिया है कि उद्योगों की च्याता के श्रनुसार भरपूर उत्पादन किया जाय। उद्योगों पर कमीरान ने इस प्रकार व्यय करने की व्यवस्था की है:—

புவா சி வர். ந

परे पॉच वर्षों से

|                             | मनगरा पना ग       | यूर पाच पपा ग  |
|-----------------------------|-------------------|----------------|
|                             | मिलाकर            | मिलाकर         |
|                             | (१६५१-५३)         | (१६५१-५६)      |
|                             | (करोड़            | रुपयो में)     |
| विशाल उद्योगो पर            | ३८'१              | <i>હદ</i> •પ્ર |
| कुटीर एवं छोटे उद्योगों पर  |                   | १५'८           |
| वैज्ञानिक एवं श्रौद्योगिक श | ाध पर <b>२</b> .४ | ४'६            |
| खनिज-विकास पर               | o* <del>?</del>   | १.१            |
| योग                         | ४५:६              | 808.0          |
|                             |                   |                |

इस प्रकार व्यय करने पर कभीशन का विश्वास है कि पाँच वर्षों के बाद ४,५०,००,०७,००० गज श्रिषक मिल के कपड़े का तथा १,६०,००,००,००० गज श्रिषक हाथ-करघे के कपड़े का उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा । इसी प्रकार योजना में व्यक्तिवादी उद्योगों तथा ध्रन्य श्रीद्योगिक वस्तुश्रों के उत्पादन के लद्द्य भी निर्घारित कर दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं:—

### पंचवर्षीय योजना

| Name of industry                                                    | Unit                         | Installed        | Installed Produc-<br>capacity tion (1950) | Installed<br>capacity | Produc-<br>tion. |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Agricultural implements · i) Pumps (centrifugal) ii) Diesel engines | Nos.<br>Nos.                 | 37,407<br>11,826 | 30,292<br>4,596                           | 86,801<br>51,326      | 78,126<br>46,193 |
| Alcohol: 1) Power                                                   | ,000                         | 12,868           | 4,497                                     | 21,118                | 19,006           |
| 11) Rectified spirit                                                | Bulk Galls.                  | 2,949            | 3,436                                     | 2,949                 | 2,654            |
| Aluminium (primary)<br>Automobile (manufacturing only)              | Bulk Galls.<br>Tons<br>Nos.  | 35,000<br>35,000 | 3,600                                     | 25,000<br>35,000      | 20,000<br>25,000 |
| Cement                                                              | ,000 tons                    | 3,276            | 2,613                                     | 5,140                 | 4,631            |
| Cotton textiles:  i) Yarn ii) Cloth (mill)                          | Million lbs<br>Million yards | 1,646            | 1,174                                     | 1,671<br>4,741        | 1,600<br>4,500   |
| te<br>Ilphate                                                       | '000 tons                    | 123<br>74        | 52<br>47                                  | 216<br>129            | 179<br>100       |
| Glass and glassware:  1) Hollow-ware  ii) Sheetglass  iii) Bangles  | ,000 tons                    | 211<br>12<br>35  | 86<br>5<br>16                             | 232<br>36<br>35       | 174<br>27<br>17  |

| 1                      | ្                                  | 0<br>9<br>9<br>0<br>5<br>5<br>0<br>0<br>0                                                                                         |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-56<br>ated)          | Produ<br>tion                      | 180<br>78<br>29<br>690<br>165<br>3,075<br>('000 tons)<br>270<br>1,315<br>1,500                                                    |
| 1955-56<br>(estimated) | Installed Produc-<br>capacity tion | 230<br>86<br>33<br>33<br>766<br>212<br>212<br>(Acres)<br>(Acres)<br>1,659<br>1,540                                                |
|                        | Produc-<br>tion (1950)             | 102<br>44<br>11<br>523<br>109<br>2,622<br>('000 tons)<br>1,005<br>1,100                                                           |
| 1950-51                | Installed<br>capacity              | 150<br>54<br>19<br>706<br>140<br>55,613<br>(Acres)<br>269<br>1,071<br>1,520                                                       |
|                        | Unit                               | "000 tons "" cascs "" tons "000 tons "" ""                                                                                        |
|                        | Name of industry                   | Heavy chemicals:  1) Sulphuric acid  11) Soda ash  11) Caustic soda  Matches  Paper and paper board  Salt  Soap  Steel (finished) |

#### (स) यातायात एवं संचार

योजना के अन्तर्गत अगले पाँच वर्षों में सब प्रकार के यातायात एवं संचार साधनों का विकास करने की व्यवस्था की गई है। इस पर इस प्रकार व्यय किया जायगा —

प्रथम दो वर्षों में कुल पॉच वर्षों में मिलाकर (१९५१-५३) (१९५१-५६) (करोडो रुपयो में)

रेलवे पर **50** 2000 सइकों पर ვ.ღ છ'દ્ર 3 सडक-वाहनो पर 38 इ•ध जल-जहाजो पर হ:৩ १५.६ हवाई जहाजो पर ફ∙७ ३५.६ ۲°°۵ बन्दरगाहो पर प् • ३ श्रान्तरिक जल-मार्गो पर ٥٠5 हाक एवं तार-विभाग पर 800 १२.८ श्राकाशवाणी पर 3° ફે 'પૂ समद्रवार यातायात पर ٠٧ 3.0 • ३ ٠Ę श्रन्य

#### (द) समाज-सेवात्रों पर

योजना के श्रन्तर्गत समाज-सेवाश्रो जैसे शिचा, स्वास्थ्य, पिछड़े हुए लोगों के कल्याण तथा समाज-सुधारों की भी व्यवस्था की गई है। कमीशन ने इन कामो पर निम्न प्रकार व्यय करने का श्रनुमान लगाया है:—

प्रथम दो वर्षों में कुल पाँच वर्षों में मिलाकर मिलाकर (१९५१-५३) (१९५१-५६)

(करोड़ों रुपये में)

शिचा ४४५ १२**३**.१ स्वास्थ्य ३३.७ ८३.६

| प्रथ                                    | म दो वर्षी मे | कुल पाँच वर्षों में मिलाकर |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------|
| मिलाकर                                  | ( १६५१ ५३ )   | (१६५१-५६)                  |
|                                         | ,             | ( करोड़ो रुपये में )       |
| गृह-व्यवस्था                            | દ*પ્          | े २२'म                     |
| अम-कल्याग्रकारी कार्यो <sup>ः</sup> में | २•५           | ६∙७                        |
| पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान मे         | <b>৬°</b> 0   | <i>६</i> द. ०              |
| योग                                     | ६७•१          | रप्४'२                     |

श्रीयोगिक स्थानों पर मजदूरों को घरों का उचित प्रवन्ध करने के लिए कमीशन ने श्रमिकों, उद्योगपितयों एवं सरकार द्वारा मिली जुली एक योजना तैयार की है। इस योजना के अन्तर्गत २५,००० घर प्रतिवर्ष बनाये जाया करेंगे तथा पाँच वर्ष में कुल मिलाकर १,२५,००० घर बनाए जाएँगे। पंचवर्षीय-योजना में श्रीपधि-निर्माण तथा श्रीपधि वितरण की भी योजनाएँ सम्मिलित हैं।

× × × ×

उक्त लक्यों को प्राप्त करने के लिए कमीशन ने १४६३ करोड़ रुपये की जो पंचवर्षीय योजना दी है उसमें केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारे इस प्रकार व्यय करेगी।

प्रथम दो वर्षों में मिलाकर पाँच वर्षों में मिलाकर (१६५१-५३) (१६५१-५६)

|                     | (1641-44)           | (1001 01)   |
|---------------------|---------------------|-------------|
| •                   | (करोड़              | च्चयों में) |
| केन्द्रीय सरकार '   | <b>૩</b> ૧૫.૯       | ०३४.०       |
| 'श्र' राज्य-सरकारें | <i>२४६.</i> ४       | ५५६ ६       |
| 'ब' राज्य-सरकारे    | <i>ં</i> 3 <i>ల</i> | १७१ •       |
| 'स' राज्य-सरकारे    | છ ં ક               | २८.५        |
| कुल योग             | ६५४'७               | ₹8£२°5      |
|                     |                     |             |

राज्य-सरकारो ने श्रपनी-श्रपनी योजनाश्रो पर इस प्रकार व्यय करने के निश्चय किए हैं:—

|                            |               |               |                     | पंच                       | वर्षाय      | योजन          | T                 |                   |                     | ३३१                                     |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                            | ۵٠<br>ښ<br>۵٠ | න<br>භ        | <b>ራ</b> % <b>°</b> | er<br>*••                 | ٠<br>•<br>• | بر<br>گر.گر   | 4.9a              | 00.2              | o<br>က်<br><i>လ</i> | m n n n n n n n n n n n n n n n n n n n |
| स्था (स,                   | युजम्र        | भोगल          | विलासपुर            | इन्                       | ।दल्ली      | हिमाचल प्रदेश | - मन्त्र <u>ु</u> | ानीपुर            | त्रिपुरा            | वि स्य प्रदेश                           |
|                            | <br>≻         | ५. प          | m<br>m              |                           | น้          | કે.મેં        | ٠. ۶۶             | م<br>س<br>م       |                     | 0.30%                                   |
| ( करोड़ रूपये )<br>ब'राज्य | हैदराबाद      | मध्य भारत     | मैस्र               | पटियाला श्रीर पूर्वी पनाम | रियासती संघ | राजस्थान      | सीराष्ट्र         | ट्रायनकोर कोर्चान |                     |                                         |
|                            | र्भ<br>१५     | 9<br>3'<br>3' | ৯.০১১               | 9.<br>%                   | 0.988       | 6.4.8         | ñ. ñ &            | £ &               | ัน<br>นี้           | 9. 3K ñ                                 |
| 'म्र' राज्य                | श्राभाम       | निहार         | ्व<br>स्था<br>राग   | मध्य प्रदेश               | मद्रास      | उद्गीसा       | पंजाय             | उत्तर प्रदेश      | पश्चिमी बंगाल       | थोग                                     |

योजना को कार्योन्वित करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें ग्रावश्यक पूँजी किस प्रकार प्राप्त करेंगी—इसकी भी रूपरेखा पंचवर्षीय योजना में दे दी गई है। वेन्द्रीय सरकार श्रावश्यक पूँजी निम्न साधनों से प्राप्त करेगी—

| । करेगी                                              |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                      | (करोड़ रुपयो में) |
| १. रेवेन्यू लेखां पर बचत (२६ करोड़ रु॰ प्रतिवर्ष)    | १३०               |
| २, रेवेन्यू लेखो मे से विभिन्न-योजनास्त्रों के विकास |                   |
| को त्रज्ञग निकाली हुई राशि                           | ११८               |
| ३. पूँ जीगत लेखों से प्राप्त राशि                    | 4                 |
| (१) जन ऋगो से                                        | ३५                |
| (२) बचत योजनात्र्यो से                               | २५०               |
| (३) ग्रन्य साधनों से                                 | ৬⊏                |
| ४. रेल रे की ग्राय में से रेलवे-विकास के हेत         |                   |
| निकाली हुई राशि                                      | ₹0                |
|                                                      | योग ६४१           |
|                                                      |                   |

इस प्रकार केन्द्रीय सरकार विभिन्न प्रकार से ६४१ वरोड़ रुपयो की व्यवस्था वर्ष सकेगी—इसमें से २११ करोड़ रुपये राज्य-सरकारों को सहायताश्च दे दिये जाएँगे। इस प्रकार वेन्द्रीय सरकार ऋपने लेखे पर कुल मिलाकर ४३० करोड़ रुपये व्यय करेगी । राज्य-सरकारे श्रपने हिस्से के ४८० करोड़ रुपये इस प्रकार प्राप्त करेंगी:—

> (करोड़ रुपयों मे) ८१

> > २७५

१. रेवेन्यू लेखो का स्त्राधिक्य २. भिन्न-भिन्न विकास-योजनास्त्रों पर व्यय

क्रिन के लिए ग्रलग निकालकर रक्षी हुई रकम

 विकास-योजनास्त्रों के हेतु पूँजीगत लेखो से प्राप्त राशि— (१) जन भूग ७६ (२) श्रन्य साधन ४४ योग ४५०

इस प्रकार राज्य सरकारें ४८० करोड़ रुपये की व्यवस्था करेंगी। २१९ करोड रुपये उन्हें केन्द्रीय सरकार से मिलेंगे। कुल मिलाकर ६६१ करोड़ रुपये ये व्यय कर सर्केगी।

इस प्रकार केन्द्रीय श्रीर राज्य सरकारे मिलाकर ११२१ करोड़ रुपये का प्रवन्ध कर सकेंगी। प्रश्न यह है ३७२ करोड रुपये का प्रवन्ध कहाँ से होगा १ इसके लिए कमीशन का सुमाव है कि यह राशि कोलम्बो योजना के श्रधीन श्रास्ट्रेलिया, केनेडा श्रीर न्यूजीलेंड से प्राप्त होगी। कुछ राशि श्रमेरिका से श्रव-ऋण के रूप मे भी मिलने का श्रमान लगाया गया है। यदि फिर भी काम न चले तो कमीशन का सुमाव है कि उसकी पूर्ति हमारे पौएड पावनों में से लेकर की जायगी। कमीशन ने श्रावश्यकतानुसार विदेशों से श्रम् लेकर योजना को पूरा करने की सिफारिश भी को है वशर्ते कि उस विदेशी ऋण से हमारी स्ववंत्रता को किसी भी प्रकार की श्रांच न श्राए।

योजना की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमे श्रभी कुछ वर्षों तक श्रत्र श्रायात की श्राशा की गई है। कहा गया है कि प्रांत व्यक्ति को प्रति दिन १४ है श्रोंस भोजन देने के लिए कम से कम २० लाख टन श्रत्र श्रायात करना पड़ेगा। यद्यपि यह बात हमारे लिए बड़े दुर्माग्य की है परन्तु फिर भी सन्तोप करना पडता है कि योजना के श्रनुसार घीरे-घीरे यह श्रायात कम होता जायगा श्रीर देश श्रन्न के मामले में स्वावलम्बी वन जायगा। कमीशन ने मूल्य-नियत्रण बनाये रखने की भी सिफारिश की है क्योंकि इसके बिना उत्पादन-दृद्धि के श्रमाव में मूल-स्तर श्रनुकृत नहीं रह सकेंगे। सबसे बड़ी बात इस योजना में यह है कि इसके श्रांकड़े लच्य श्रसाध्य श्रीर श्रव्यावहारिक नहीं हैं। कमीशन ने जन-विश्वास तथा जन सहयोंग की भी श्राशा प्रकट की है क्योंकि इसके बिना कोई भी योजमा सफल नहीं बनाई जा सकती।

## ४७--कोलम्बो-योजना

दिल्ला श्रीर दिल्ला-पूर्वी एशियाई देशों में रहने वाले लोगों के रहन-सहन का स्तर सदैव से बहुत नीचा रहा है। श्रार्थिक दृष्टिकोण से ये देश बहुत पिछड़े हुए हें । लोगो को भोजन, कपड़े श्रीर निवास तथा जीवन की श्रन्य श्रावश्यकताश्रो की नितान्त कमी रही है। न यहाँ शिक्ता है श्रीर न पाश्चात्य देशों की भॉति उत्पादन के प्रचुर साधन हैं। युढ़-काल में इन देशों की श्राधिक स्थिति श्रीर भी श्रधिक बिगड़ गई। गत पॉच वर्षों में इन देशों में जो राजनैतिक हलचल हुई हैं उनसे यहाँ के निवासियों को श्रार्थिक उन्नित करने का कुछ सहारा मिला है। ससार के श्रार्थिक दृष्टिकोण से इन देशों का बहुत महत्व है। इन्ही देशों मे, संसार भर की श्रौद्योगिक श्रावश्यकताश्रों के लिए कचा माल पैदा किया जाता है। युद्ध पूर्व काल मे तो इन देशों में पटसन ग्रीर रबर का एकाधिकार था श्रीर संसार मे चाय के कुल उत्पादन का तीन चौथाई से भी श्रधिक, टीनं का दो तिहाई से भी श्रधिक श्रौर तेल-निलहनों का एक तिहाई से भी अधिक भाग श्रन्य योरोपीय देशों को भेजा जाता था । परन्त शनैः शनैः इन देशो की स्थित विगद्धती गई । कॉमन-वैल्थ देशों ने श्रव भली प्रकार समभ लिया कि इन देशों को उन्नत किये बिना कॉमन-वैल्थ के श्रान्य देशों का श्रीद्योगिक विकास सम्पन्न नहीं हो सकता। त्रातः कॉमन-वैल्थ देशो के विदेश मंत्रियों ने जनवरी १६५० में कोलम्बो मे एक सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में यह निश्चित किया गया कि दिल्ली ग्रीर दिचाण-पूर्वी एशियाई देशों में राजनैतिक शान्ति बनाये रखने तथा संसार के शार्थिक विकास के लिए बहुमुखी व्यापारिक प्रणाली स्थापित करने के लिए इन देशों का आर्थिक विकास आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक विस्तृत योजना बनाने को सम्मेलन ने कॉमन-वैल्थ-सलाहकार-समिति वना दी। इस समिति ने दिल्णी तथा दिल्ण-पूर्वी एश्चियाई देशों के श्रार्थिक विकास के लिए एक ६ वर्षीय योजना तैयार की जो १६५१ के मध्य से लागू कर दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत भारत, पाकिस्तान, लंका तथा मलाया श्रीर ब्रिटिश बोर्नियों के टापुत्रों के ब्रार्थिक विकास की योजनाएँ सम्मिलित हैं। इस योजना के अन्तर्गत इस प्रकार व्यय करने का निश्चय किया गया है।

विकास योजनात्रों का विश्लेषण (०००,००० पौएडों में)

|                    | भारत | पाकिस्तान  | लंका | मलाया ग्रीर<br>बृटिश बोर्नियो | योग  |
|--------------------|------|------------|------|-------------------------------|------|
| कृषि विकास पर      | ४५६  | <b>4</b> 5 | ŧ۲   | १३                            | ५६५  |
| यातायात श्रीर सचार | प्र७ | પ્રહ       | २२   | २१                            | ६ २७ |
| शक्ति-स्रोतो पर    | ४३   | <b>५</b> १ | 15   | २०                            | १२२  |
| उद्योग झौर खनिज    | १३५  | પુર        | ६    |                               | १६४  |
| समाज उन्नति पर     | २१८  | ३१         | ₹⊏   | 4,३                           | ३२०  |
| योग                | १३७६ | २⊏०        | १०२  | १०७                           | १८६८ |

योजना में उल्लिखित देशों में विशेषतः कृषि, यातायात श्रीर शक्ति विकास पर ज़ोर दिया गया है। श्रव्न तथा श्रीद्योगिक कच्चे माल का उत्पादन वढ़ाने के लिए यही प्रमुख श्रावश्यकताएँ हैं। इन मदो पर श्रनुमानित राशि का ७० प्रतिशत व्यय किए जाने की व्यवस्था की गई है। उद्योगों पर कुल व्यय का १० प्रतिशत लगाया जायगा। शेष राशि समाज सुघारों में जैसे स्वास्थ्य, शिचा श्रीर निवास सम्बन्धी सुविधाश्रों में व्यय की जायगी। योजना समिति ने यह भली प्रकार समक्त लिया था कि सामाजिक उन्नति के बिना श्रायिक विकास सम्भव नहीं हो सकेगा श्रतः उन्होंने सामाजिक श्रावश्यकताश्रों को यथास्थान दिया है।

योजना पूरी होने पर निम्नलिग्वित परिणाम मिलेगे, यह श्रनुमान लगाया गया है:—

- (१) १,३०,००,००० एकड ग्रधिक भूमि पर कृषि होने लगेगी।
- (२) ६०,००,००० टन श्रधिक श्रन्न उपजाया जा सकेगा।
- (३) १,३०,००,००० एकड ब्राधिक भूमि पर सिचाई की जा सकेगी।

(४) ११,००,००० किलोवाट श्रिधक विद्युत् उत्पन्न की जा सवेगी।
योजना समिति की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस प्रकार १६५७ के श्रन्त तक (जब यह योजना समाप्त होगी) इन देशों के लोगों के रहन सहन के स्तर में कोई विशेष श्रीर उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होगा, परन्तु लोगों के रिरते हुये जीवन स्तर को थाम कर उन्नति की श्रीर ले जाया जा सकेगा। एशियाई देशों को यह संतोष होने लगेगा कि ससार के श्रन्य देश उनकी श्रार्थिक उन्नति के प्रति सचेत श्रीर जागरूक हैं। यही नहीं, इस योजना के हारा इन देशों में भावी श्रार्थिक विकास की प्राथमिक श्रावस्यकताएँ पूरी करके भविष्य के लिए सुदृढ़ नीय रक्खी जा सकेगी।

योजना को कार्योन्यित करने में एशियाई देशों को कुशल विशेषकों की श्रावश्यकता होगी। यह श्रावश्यकता इस प्रकार पूरी की जाएगी। एक, योजना सम्बन्धी देशों में ही ट्रेनिंग की सुविधाएं बढ़ा कर; दूसरा, विदेशों से कुशल विशेषक्र मेंगा कर। कुशल विशेषक्र मेंज कर सहायता देने का काम इंगलेंग्ड, श्रास्ट्रेलिया न्यूजीलेंड तथा श्रन्य देशों के जिम्मे रक्खा गया है। इस विषय में दूसरी समस्या श्रावश्यक पूँजी प्राप्त करने की है। इसके लिए योजना के श्रनुसार विदेशों से पूँजी प्राप्त करने की भी व्यवस्था की गई है। विदेशों से पूँजी इस प्रकार प्राप्त की जा सकेगी। योजना सम्बन्धी देशों की विदेश-स्थित पूँजी को लाकर, विदेशों में पूँजीपतियों से ऋण लेकर, विदेशी सरकारों से ऋण लेकर तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय-संस्थाश्रों से ऋण लेकर।

कोलम्बो योजना श्रीर भारत

इस योजना में भारत के आर्थिक विकास को प्रमुख स्थान मिला है। योजना के अनुसार लोगों के रहन सहन के स्तर को उठाने तथा उत्पादन बढ़ाकर बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन उत्पन्न करने के ध्येय रक्खे गये हैं। इन उदेश्यों को पूर्ति के लिए यह सुकाया गया है कि:—

- (१) कृषि उत्पादन बढाने के लिए ऐसी विकास योजनाएँ श्रपनाई जाएँ जिनसे सिंचाई के साधन तथा गाँवों में विजली की सुविधाएँ वहाई जा सकें।
- (२) खाद्य, रासायनिक पदार्थ तथा कृषि सम्बन्धी वैज्ञानिक यन्त्रो का प्रयोग बढ़ाकर भूमि की उपज बढ़ाई जाय।

- (३) यातायात की सुविधाश्रों को विकसित श्रीर उन्नत वनाया जाय।
- (४) उद्योगों की कार्य समता के ग्रानुसार भरपूर उत्पादन किया जाय तथा लोहे श्रीर इस्पात का उत्पादन बढ़ाया जाय।
- (५) गाँवों में वेरोजगार लोगों को तथा कृपकों को उनके खाली समय में काम देने के लिए छोटे श्रौर कुटीर-धन्धों को प्रोत्साहन दिया जाय।

उक्त योजनास्त्रों में से अनेक मदो पर पहले से ही काम चालू कर दिया गया है। श्रतः कोलम्बो योजना में उन सब योजनास्त्रों को सम्मिलित कर लिया गया है। योजना के श्रन्तर्गत भारत सरकार इस प्रकार व्यय करेगी:—

| करोड                                                                         | करोड                   | करोड़            | <del></del> | गोः    | नाऍ         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------|--------|-------------|
| कराङ<br>रुपये                                                                | चारा <b>ड</b><br>रुपये | , कराइ<br>! पौरह | %           |        |             |
| 717                                                                          |                        | 1                |             | पुगनी! |             |
| कृपि —                                                                       | ६०८०                   | ४५६              | ३३          | , १०४  | २७          |
| यानायात-संचार                                                                |                        |                  |             | 1      |             |
| (ग्र) रेलवे ४८०० )<br>(व) सङ्के १०६६<br>(स) वन्दरगाह ११० }<br>ग्रन्य १०१८ }  | ७०२७                   | <i>म् २७</i>     | ₹⊏          | २७     | <b>ફ</b> પૂ |
| शक्ति विकास                                                                  | पू७६                   | ४३               | ą           | २७     | ₹           |
| उद्योग ग्रीर खनिज                                                            | १८००                   | १३५              | १०          |        | २८          |
| सामाजिक सेवाए                                                                |                        |                  | ı           | २१     |             |
| (ग्र) शिक्षा ११४४ )<br>(ब) निवास १८३  <br>(स) स्वास्थ्य ५१५  <br>ग्रन्य १०७१ | २६१३                   | २१८              | १६          | १०५    | પૂરુ        |
| योग                                                                          | १८३६६                  | १३७६             | १००         | २⊏४    | १३७         |

२ ब्राप्रेल १९५२ को भारत के वित्त मंत्री ने इस योजना के ब्रन्तर्गत १८४० करोड़ रुपये का जो ज्यय निश्चित किया है उसको बढ़ाकर २३०० करोड़ रुपया कर दिया है। वित्त-मंत्री का अनुमान है कि देश की वर्तमान श्रावश्यकताश्रों को देखते हुए सम्भव है श्रीर श्रधिक व्यय करना पड़े। ऐसी श्रवस्था में सम्दाय-विकास-योजनाश्रों सम्बन्धी जो काम किया जाएगा उस पर व्यय बढ़ने से
इस योजना के श्रन्तर्गत कुल २५०० करोड़ रुपये व्यय होगे। वित्त-मंत्री ने
कालम्बो योजना में एक मूल संशोधन यह किया है कि नदी-धाटी योजनाश्रों को
शीव से शीव समाप्त करने के लिए ५० करोड़ रुपये श्रीर श्रधिक व्यय किये
जाएगे। मूल योजना में १०६० करोड़ रुपया विदेशों से प्राप्त करके व्यय करने
की व्यवस्था थी। सशोधित योजना में यद्यपि योजना का कुल व्यय २३०० करोड़
रुपया कर दिया गया है परन्तु विदेशी पूँ जी की रकम १०६० करोड़ रुपये ही है।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कृषि चेत्र मे तीन नदी घाटी योजनाओं को ५वेंच्च स्थान दिया गया है। ये योजनाएँ इस प्रकार हैं। दामोदर घाटी योजना जिस पर ५०० मिलियन रुपये व्यय होगे । हीराकुएड योजना जिस पर ३०० मिलियन रुपये व्यय होगे । नाइल-भाखरा योजना जिस पर ७५७ मिलि-यन रुपये व्यय होगे । इन योजनाश्रो पर पहले से ही काम चालु है । कोलम्बो योजना में इनको सम्मिलित करने से श्रीर श्रधिक बढ़ाया मिला है। इन योजनाश्री के पूर्ण होने पर ६० लाख एकड़ नई भूमि पर सिंचाई होगी ग्रौर ७ ल!ख प हजार किलोवाट श्रिधिक विजली ली जा सकेगी। योजना मे दूसरा महत्वपूर्ण स्थान सरकार के Integrated Crop Production Plan को दिया गया है जिसमे भूमि का कृषीकरण करके, कृषि का यन्त्रीकरण करके, उत्तम कोटि की खाद श्रीर बीज लगाकर तथा सिचाई के साधन बढाकर कृषि उत्पादन बढाया जायगा । श्रनुमान है कि १६५६.५७ के श्रन्त मे जब यह योजना पूर्ण होगी तो ३० लाख टन म्राधिक श्रज्ञ, १ लाख ६५ हजार टन स्राधिक कपास, ३ लाख ७५ हजार टन ग्रधिक पटसन तथा १५ लाख टन ग्रधिक 'तिलहन उप-जाये जा सकेंगे। यातायात की सुविधाएँ बढ़ाने में केवल रेलो पर ४८०० मिलियन रुपये व्यय करने की व्यवस्था है। इसके ग्रन्तर्गत देश में नई लाइने हाली जाएँगी, जहाँ तहाँ पुल बनेंगे, इंजिन श्रीर डिच्वे वनाये जाएँगे तथा कुशल श्रमिको को शिद्या देने के लिए सुविधाएँ दी जाएगी। श्रीद्योगिक-द्वेत्र मे लोहे श्रीर इस्पात के उत्पादन पर बहुत श्रिधिक जोर दिया गया है। श्रनुमान है कि

इस योजना द्वारा ५ लाख टन श्रिषिक इस्पात प्रति वर्ष तैयार किया जाया करेगा। योजना में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाश्रों को भी ययास्थान मिला है। हाल ही में न्यूजीलेंड की सरकार ने १० लाख पौएड देकर हमारे देश में श्रीपिध-शोधं सस्था स्थापित वरने के लिए, काम श्रारम्भ कर दिया है। जैसा कि योजना के श्राकड़ों से जात होता है १६५६ ५७ के श्रन्त तक १६ श्रींस प्रति व्यक्ति भोजन तथा १५ गज प्रति व्यक्ति कपड़ा प्राप्त हो सकेगा जबकि इस समय केवल १० गज प्रति व्यक्ति कपड़ा श्रीर १२ श्रींस प्रति व्यक्ति भोजन नहीं मिल पाता है।

इस प्रकार कोलम्बो योजना द्वारा हमारे श्रार्थिक विकास को एक नई प्रगति मिलेगी। पचवर्षीय योजना के साथ-साथ इस योजना को भी चाल रखने में सरकार के सामने कोई किटनाई नहीं है। वास्तव में कामन-वेल्थ देशों ने दिल्लिणी श्रीर दिल्लिण-पूर्वी एशियाई देशों के विकास का कायक्रम बनाकर एक साम-ियक श्रीर श्रावश्यक कदम उठाया है। यह तो ठीक ही है कि इन देशों का श्रार्थिक विकास होगा श्रन्य देशों को कच्चा माल प्राप्त करने के खोत बनंगे परन्तु साथ हो साथ यह भी निश्चित है कि एशिया पर श्राई हुई राजनैतिक श्रोधी टल जाएगी। यदि इसी प्रकार इन देशों के उत्थान के विषय में सोचा जाता रहा तब तो ठीक है श्रन्यथा न मालूम फिर किस दिन यह देश साग्यवाद की श्रोर भुक जाएँ।

## ४८—मन्दी की छोर

१६३६ में युद्ध त्रारम्भ होने पर वस्तुन्त्रां के भाव ऊँचे चढने लगे थे जो युद्ध समाप्त होने तक ऊँचे ही बने रहे । युद्ध समाप्त होने पर श्राशा की जाती थी कि वस्तु ह्यां के भाव कुछ नीचे होंगे जिससे सामान्य जनता को, विशेषतः मध्यम वर्ग को, बुछ रुन्तोप होगा, परन्तु त्राशा वेवल त्राशा ही बनी रही। यही नहीं, युड़ोत्तरकाल में भाव श्रीर भी श्राधिक ऊचे ही गए जिससे मध्यम-वर्ग तिलमिला उटा । वैसे तो व्यापार-चक्ष के सिद्धान्तों के श्रनुसार १६४६-५० में मन्दी हो जानी चाहिए थी परन्तु कोरिया के युद्ध ने तथा उसके कारण उत्तन हुई ग्रमरीका, हङ्गलैंड तथा श्रन्य देशों को पुनर्शस्त्रीकरण तथा माल संग्रह की योजनात्रों ने मन्दी को श्राने से रोक दिया श्रीर बदले में तेजी बढ़ने लगी । परन्तु मार्च १६५२ में मन्दी का घड़ा फूट निकला । कीमतों मे करपना-तीत कमी के कारण देश भर में भारी तहलका मच गया। सोना-चाँदी, तिल-हन, दाल, काली मिर्च, गुइ, चीनी, मसाले तथा किराने की श्रन्य वस्तुश्रों की थोक कीमतो में भारी कभी छा गई। सोने चौदी के मूल्यों में तो जवर्दस्त शिरा-वट त्रा गई थी। दिल्ली से ५ मार्च को सोने का भाव ७१ रुपये से ७० ३पये तक रहा श्रीर चोदी १५५ स्पये के भाव से विकी. सामान्य जनता श्रपने ग्राभपण वेचने के लिए वाजारों का चक्कर काटने लगी। वैकों में जमा सोने-चौंदी पर वैंक जमा करने वालों से हानि की पूर्ति करने के लिए इट करने लगे तथा हानि की पृर्ति न होने पर वैंक ग्रपने पास जमा किए हुए सोने-चाँदी की वेचने लगे। किराने की वस्तुर्द्धो पर क्या प्रभाव पड़ा यह ५ मार्च के दिल्ली के भावों से ज्ञात होता है—सोठ का भाव १९० रुपये ने ५५ रुपये नक, टालों का भाव ३० रुपये से २ रुपये मन तक, मिर्च ५० रुपये से ३० रुपये, धनियाँ ८० राये ने ४० रुपये तक तथा इल्दी ४५ रुपये से ३० रुपये नक हो गये। पटियाला मे मिर्च ३५ रुपये से गिरकर २५ रुपये हो गई'। काली मिर्च कोचीन मे ३००० चपये प्रति गांठ से गिरकर ३ दिनों में ही २५०० रुपये रह गईं।

२५ फरवरी को दिल्ली में तिलहन का भाव ३५० ६पये प्रति हरहरवेट था जो ५ मार्च को १२ = ६पये तक गिर गया।

हापुद्ध में १ जनवरी को गुद्ध का भाव १४ रुपये मन धा जो ५ मार्च को ६-७ रुपये प्रति मन रह गया। कोचीन में गोले के तेल का भाव तीन दिनों में ४८० रुपये से नीचे गिर कर ३१२ रुपये रह गया। मूँगफली का तेल २६ फरवरी को २६५ रुपये प्रति मन मिल रहा था, वह ५ मार्च को २२० रुपये में भो नहीं विक पा रहा था। लुधियाने में सरसों का तेल २% रुपये से गिरकर १% रुपये हो गया। चीनी जो फरवरी में १ रु. १२ छाने सेर तक विक रही थी मार्च में १५ छाने प्रति सेर विकने लगी। इस प्रकार देश भर में वस्तुत्रों के भाव नीचे हो गए। उत्पादक छौर व्यापारी-होत्रों में नाहि-नाहि मच गई।

शेयर बाजार की भी यही हालत रही। भाव निरन्तर गिरते गए। २८ फरवरी को टाटा डिफर्ड का भाव १६७६ रुपये या किन्तु ५ मार्च को निम्नतम माव १५६५ रुपये हो गया। वनस्पति घी श्रीर साबुन के भाव भी २५-३० प्रति शत गिर गए।

कपड़ा-बाजार में ऊनी तथा रेशमी कपड़ों के भाव सबसे पहिले गिरने श्रारम्भ हुए। इसके बाद सूती कपड़ों के दाम भी गिरने लगे। सरकार ने कपड़े के वितरण पर से नियंत्रण तोड़ दिया परन्तु फिर भी कपड़े के ग्राहक नहीं मिल रहे थे। बारदाने के भाव गत दो महीनों में ५० से १०० प्रतिशत तक गिर गए

पाय: सभी व्यापारिक शहरों में उथल-पुथल सी मची हुई थी। खरांदार कहीं मिलता, विकवाल सब वन गए छीर सब जगह घूम रहे थे। कीमतों के निरंतर गिरते जाने तथा सोने की दुर्लमता से बहुत से व्यापारी धवरा उठे थे। बहुत के दिवाले खिसक गए, बहुतों के टाट उलट गए छीर छनेकों के दिवालिय बन जाने की छाशका प्रतिच्ण बनी हुई थी। बहुत से नगरों में तो कारोबार कई दिनों तक बन्द रहा। वायदे के सीदे बन्द कर दिए गए। सोने चॉदी के वायदे के लेन-देन रोक दिए गए। स्टॉक एक्सचेख्न बन्द करने पड़े उद्योग पितयों ने उद्योग-कारखानों में उत्पादन का काम थमा दिया। सरकार से छनुर रोध किया जाने लगा कि वह कोई कठोर कदम उठाकर कीमतों को बढ़ावा दे इस छसाधारण अनदी का प्रमाव भिन्न-भिन्न वर्गों पर भिन्न भिन्न प्रकार है

पडा । वेतन-भोगी वर्ग, उपभोक्ता-समुदाय एवं मध्यम वर्ग ने भावो की मन्दा जाते देख सन्तोष की सॉस ली। ये वर्ग पिछले १२-१३ वर्षों से ऊँ चे भागें की कठोर चक्की में इस प्रकार पिस रहा था कि मन्दी की हवा माकर इसके प्राण लौट त्राए । सोचने लगा कि मन्दी किसी प्रकार स्थायी बनी रहे जिससे ग्वाने, पीने, पहिनने ग्रादि की वस्तुएँ सरलता से सस्ती प्राप्त होती रहें । इसके विपरीत व्यापारियों, संग्रहकर्त्ता ह्यो, उद्योगपतियों तथा काला-वाजार करने वाले वर्गों पर मन्दी से गहरी चोट लगी। उनकें माल के नफे कम हो गए, काला वाजार करने का चेत्र समाप्त हो गया तथा व्यापार मे श्रंघाधुन्य लाम कमाने के श्रवसर समाप्त हो गए । इसी कारण उन्होंने सरकार से प्रार्थना की, प्रतिनिधि मएडल भेजे, सुकाव दिए तथा अन्य सभी कुछ प्रयत्न किए कि किसी प्रकार सरकार गिरते हुए भावों को रोक कर मन्दी को दूर करे। परन्तु सरकार ने तव तक एक न सुनी। वित्त-मंत्री तथा उद्योग श्रौर वाणिज्य-मंत्री ने सफ्ट कर दिया था कि "मन्दी सरकार के प्रयत्नों का परिणाम है इसलिए उसे दूर करने के लिए सरकार कुछ नहीं करना चाहती"। यह जान कर उद्योगपितयों ने एक नई चाल ग्रपनाई । उन्होंने सरकार को धमकी दी कि मन्दी के कारण उनका माल पड़ा हुत्रा है इसलिए वे त्रपने कारखानों को वन्द किए देते हैं। सरकार ने उनकी धमकी स्वीकार करली श्रीर जनता को विश्वास दिलाया कि इस प्रकार उत्पादन में किसी प्रकार का विशेष अन्तर नहीं होगा। इतना श्रवश्य है कि सरकार ने गुड-चीनी का निर्यात खोल दिया जिससे भाव कुछ कसते जा रहे थे। दूसरे, सरकार ने कुछ वस्तुश्रों, जैसे जूट तथा जूट का सामान, पर निर्यात-कर आधा कर दिया तथा तिलहन एवं तेल पर भी निर्यात-कर की छूट दी। परन्तु जैसा कि सरकार ने बतलाया है यह सब कुछ मन्दा को दूर करके भाव उँचा करने के लिए नहीं किया गया या वरन् भुगतान विपमता को दूर करने के लिए, निर्यात-वृद्धि के लिए किया गया था। कुछ भी हो, सरकार को चाहिए या कि इस ग्राए हुए ग्रवसर को हाथ से न जाने देती श्रीर गिरते हुये भावों को स्थायी बनाने का प्रयत्न करती।

ं इस मन्दों के कारणों पर सभी श्रपनी-श्रपनी समभ के श्रनुसार विचार प्रकट कर रहे हैं। वायदे के लेन-देन में जनता का विश्वास न रहना इसका एक कारण बताया जा रहा है। बाजार में संग्रहोत माल की निकासी एवं बैंकों द्वारा सिक्यूरिटियो पर ऋण देने से इनकारी भी इसका एक प्रधान कारण दीखता है। बैंकों ने छपने व्यापारियों को नोटिस दिया कि वे छपना सोना ले जार्वे छीर बैंकों का हिसाब साफ कर दें। यदि ऐसा नहीं किया जायगा तो सोना बाजार-भाव से वेच दिया जायगा। वेचारे व्यापारी रुपया निकालने के लिए माल वेचने पर विवश हैं— छतः माल के भाव गिरते जा रहे हैं। कुछ लोगों का विचार है कि सोने-चाँदी का उत्पादन बढ़ने से उनके भाव गिरे और उन भावों के साथ-साथ बाजार के छत्य द्वेत्रों में भी मन्दी छा गई। १६५० छीर १६५१ में सोने-चाँदी का उत्पादन इस प्रकार रहा:—

|      | सोना          |                |
|------|---------------|----------------|
| वर्ष | मात्रा        | मूल्य          |
| १६५० | १९६६५५ श्रोस  | ५६२१२४५४ रुपये |
| १६५१ | २२६२३१ श्रींस | ३६७१६८६५ रुपये |
|      | —चॉॅंदी—      |                |
| १९५० | १५६७६ श्रींस  | ६७६२२ रुग्ये   |
| १६५१ | ' १७१⊏० ग्रीस | ८४१८४ रुपये    |

सभी लोगो का मत है कि बाजार में मन्दी छाना छाश्चर्यजनक नहीं है। 
छाश्चर्य तो यही है कि वह इतनी देर से क्यो छाई छौर इतनी तेजी के साथ 
क्यों छाई। प्रसिद्ध उद्योगपित के. डी. जालान ने कहा या कि 'मन्दी से हमें 
कोई घवराहट नहीं है वरन् धवराहट इस बात से है कि वह इतनी तेजी के साथ 
एक दम छाकर खड़ी हो गई, जिससे हमे छपना घर संभालने का छवकाश भी 
न मिल सका'। यदि सच पूछा जाय तो मन्दी का बीजारोपण उसी दिन हो 
गया या जिस दिन भारत-सरकार ने बेंक-दर ३% से बढ़ाकर ३६% कर दो 
थी छौर बैको की खुली बाजार कियाओं पर पावंदी लगा दी थी। बाजार में 
पहिले ही रुपये की कमी थी। भारत सरकार को १ छरब रुपया कर्ज मॉगने 
पर केवल ५० करोड़ रुपया मिला था। ऐसे समय मे बैक-दर बढ़ाने से जो 
योडा बहुत रुपया बाज़ार में था वह भी खिंच छाया। छमेरिका ने भारी मात्रा 
में माल संग्रह कर लिया था। छव उसे छावश्यकता नहीं रही थी।

ग्रत: माल की खरीद कम होने से उसके दाम गिरने ग्रांरम्भ हो गए। इसलिए यह स्वाभाविक था कि वैंक माल रखकर दिए गए रुपये की चिन्ता करते। माल के दाम कम हो जाने से लोग वैंकों का रुपया हजम कर जाते श्रीर वैंकों को भारी हानि रहती। इसलिए ग्रुए देने में वैंकों को उदारता छोड़नी पड़ी। इसका नतीजा यह हुग्रा है कि वाजार में रुपये की कमी हो गई ग्रीर जब रुपये की कमी होती गई वैंक ग्रप्या वचीजें सस्ती होने लगी। ज्यों ज्यों रुपये की कमी होती गई वैंक ग्रपना रुपया बचाने की ग्रिक लगी। ज्यों रुपये की कमी होती गई वैंक ग्रपना रुपया बचाने की ग्रिक चिन्ता करने लगे श्रीर रुपया देने में न केवल अनुदार होते गए, श्रपित श्रपना दिया हुग्रा रुपया भी व्यापारियों के पास से लेने का प्रयत्न करने लगे। व्यापारियों को रुपये की जरूरत हुई, उन्हाने गोदाम का माल वेचना श्रुरू किया। खरीदार कोई न रहा, विकवाल सब बन गये। चीजों के दाम गिरने लगे। वाजार से घवराहट काम करती है। एक स्थान पर एक चाज के दाम गिरने लगे तो दूसरे स्थान पर दूसरी चीजों के दाम भी गिरते गए। वही हुन्ना ग्रीर खूब जोर-शोर से हुग्रा। मन्दी की ग्राग देश भर में दौड़ गई।

वम्बई के प्रसिद्ध व्यापारी श्रीर उद्योगपित श्री चुन्नीलाल मेहता ने एक लेख में इसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि चीजों की कीमतों में कमी की नींव ७ नवम्बर ५० को रक्खी गई थी, जबिक ब्रिटेन में सरकार ने वेंक की व्याज-दर बढ़ा कर मुद्रा प्रसार पर रोक लगा दी थी। रिज़र्व बेंक ने भी उसकी नकल की श्रीर बेंक दर बढ़ा दी। उसी समय सरकारी कर्जों के सम्बन्ध की गई बेंक की घोषणा से उनका मृत्य हमा। क. से गिरकर ८०) रु. रह गया था। वे मूल्य श्रीर गिर जाते यदि बेंक ८०) रु. पर सरकारी कर्जों को स्वीकार न कर लेता।

मन्दी का दूसरा कारण संयुक्त राज्य श्रमेरिका में कच्चे माल के संग्रह में एक दम कमी भी है। उसने जब माल खरीदना बन्द किया, तो व्यापारियों ने नुक्सान की श्राशका से श्रपना माल निकालना शुरू किया। यहाँ रुई जमा हो गई, भारत सरकार ने १ लाख गाँठ वंगाल रुई वाहर भेजने की श्रमुमित दे दी किन्तु उसे खरीदने वाले ही नहीं मिले। यही हाल तेलों व तिलहन का

था। विदेशों मे इमकी मॉग ही नहीं थी। अब भारतीय व्यापारी वहुत घवराये और अपने गोदाम लाली करने लगे। इसका एक कारण यह भी था कि बैंकों ने उनके माल पर कपया अधिक समय तक देने से इनकार कर दिया। बैंक भी त्या करतें। माल के दाम कम हो जाने से उनका रुपया इवने का भयथा। पारें की भारत में प्रतिवर्ष २००० वैरल जरूरत रहतीं है, किन्तु भारत में २५००० वैरल तक जमा था। इसी तरह रंग, कैमीकन, आदि भी, जिनकी म त्रा वहुत अधिक जमा थी वाजार में मॉग कम हो जाने से वाहर निकलने लगे।

स्टॉक एक्सचेंज पर भी इसका भारी प्रभाव पड़ा । सट्टे के कारण शेयरों का भाव अब तक स्थिर रहा था । टाटा डेफर्ड शेयरों के बारे में सरकार नई शतों कम्पनी के साथ कर रही हैं, यह अफवाह उड़ाकर कुछ सट्टेबाजों ने शेयरों के दाम कुछ दिनों में ही १७५० रु. से बढ़ाकर १६८० रु. तक कर दिये थे । लेंकिन जब इन अफवाहों की पुष्टि सरकारी तौर पर नहीं हुई, इसलिए टाटा डेफर्ड शेयरों के मूल्य एक दम गिरने लगे । पदार्थों के मूल्य गिरने का प्रभाव मारे शेयर-बाजार पर पड़ा । श्री मेहता ने मन्दी का स्वागत किया है और आशा प्रगट की है कि जो काम सरकार वर्षों प्रयत्न करने पर भी न कर सकी, वह अब स्वयं हो गया ।

#### रिजर्व वैक द्वारा विश्लेपण

मन्दी के कारणो का विश्लेषण करते हुए रिज़र्व बैंक श्रॉफ इण्डिया ने लिखा है कि उसकी जिम्मेदारी मुख्यत: श्रुन्तर्राष्ट्रीय कारणो पर है जिनमें से मार्च १६५१ में श्रमेरिका के सामरिक वस्तुश्रों के संचय कार्यक्रम में सशोधन प्रधान है। जून १६५१ में कोरियाई विराम-संधि वार्ता प्रारम्भ होने के बाद गिराबट का रुख श्रीर श्रविक स्पष्ट हो गया श्रीर धीरे-धीरे श्रुन्य वस्तुश्रों पर उसका प्रभाव पड़ता गया। इसके श्रतिरिक्त श्रीर भी श्रुन्तर्राष्ट्रीय कारण हुए जैसे, (१) पुनः शस्त्रीकरण कार्यक्रम को पूरा करने की श्रविध बढ़ा दी गई, (२) श्रुन्तर्राष्ट्रीय सामग्री-सम्मेलन के प्रयत्नों से कुछ दुर्लभ कच्चा माल श्रिषक सुलभ होता गया, (३) कुछ दुर्लभ वस्तुश्रों का सारे संसार में मिलाकर उत्पादन बढ़ा। इन सब कारणो से श्रन्तर्राष्ट्रीय बाजार ढीले पढ़ गए जिसका

प्रभाव हमारे बाजारो पर भी पड़ा।

जहाँ एक श्रोर श्रन्तर्राष्ट्रीय कारणों से देश में की मते गिर रही थीं वहाँ दूसरी श्रोर ठीक उसी समय भारत सरकार ने भी मूल्यों को स्थिर करने के लिए कुछ कदम उठाये तथा सरकार ने श्रामी व्यापार-नीति में कुछ परिवर्तन करके चीजों को श्रिषक सुलभ बना दिया श्रीर साथ ही उत्पादन बढ़ाने का भी प्रयत्न किया। देशी कारणों में मन्दी के निम्न कारण थे:—(१) १६५१-५२ के मंशोधित बजट में सरकार को भारी बचत, (२) विदेशी व्यापार के भुगतान में श्रसन्तुलन श्रीर भारी मात्रा में श्रम्न का श्रायात, (३) नवम्बर १६५१ में बैंक-दर में बृद्धि, (४) श्रागामी फसल के श्रमुकूल समाचार, श्रीर (५) किसी-किसी राज्य में वस्तुश्रों के श्रन्तर्राज्यीय श्रावागमन की सुविधाएँ।

प्रश्न यह है कि क्या इस मन्दी से कुछ लाभ हुआ ? श्रसल बात तो यह है कि हम सभी मूल्यों के चढ़ाव से परेशान थे श्रीर उन्हें कम करने की मनीती मनाते थे। वही सब कुछ हो गया। श्राज तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह मन्दी क्या रूप लेगो श्रीर कब तक रहेगी ? कुछ दिनों से वस्तुश्रों के भावों में कुछ तेजी श्राने लग गई है। श्रावश्यकता तो इस बात की है कि इसे स्थायी बनाया जाय। इस व्यापक श्रसाधारण मन्दी के कारण यदि किसी प्रकार श्रन्न के भाव भी कम हो जाते तो संतुलन श्रधिक रहता, क्यों के हमारी वही सबसे मूल वस्तु है। श्रन्न के भावों में मन्दी के बिना कैसी भी मन्दी श्रधूरी ही रहेगी।

## ४६---वाग्णिज्य शिच्त्रण--मृल समस्या

श्राज हमारे जो नवयुवक स्कूलो व कालेजो से वाणिज्य-शिचा प्रहण करके निकलते हैं उनका यही उद्देश्य रहता है कि कहीं पर कार्यालय मे क्लर्क हो जाएँ या कही देक ग्राथवा वीमा कम्पनी मे लेखापाल वन जाएँ। वे १०० रुपये श्रीर कभी-कभी इससे भी कम राशि के वेतन में श्रपने जीवन को दूसरों के हाथ वेच डालने में बिल्कल नहीं हिचकते जवकि उनके वी. कॉम. श्रीर एम. कॉम. पास करने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे वाणिच्य-शास्त्री एवं वाणिज्य-विशारद वनकर स्वयं देश के वड़े व्यापारी हो श्रीर शासकों श्रीर सामान्य जनता को भी मार्ग प्रदर्शन करेंगे। परन्त ऐसा नहीं होता। श्राज कितने ऐसे बी. कॉम. श्रीर एम. कॉम. हैं जो श्रपना निज का व्यापार करने में समर्थ हो सके हैं ? उत्तर मिलता है 'कोई नहीं': श्रीर यदि हैं भी तो केवल एक-दो। दूसरी श्रोर देखा जाय तो ज्ञात होगा कि देश का सारा न्यापार उन लोगों के हाथ में है जिन्होंने वाणिज्य की साधारण शिद्धा भी किसी स्कल में नहीं ली है श्रीर वे श्रपने काम मे फिर भी सफल हो सके हैं। प्रश्न यह है कि यह कठिनाई हमारे उन नव-युवको के सामने उपस्थित ही क्यों हुई कि वे उचित शिचा प्राप्त करने पर भी श्रयोग्य ही रहे । यह तो हात्य ही नहीं वरन एक वड़ी विडम्बना व वैपम्य-सा प्रतीत होता है। पढे-लिखे लोग देश की वाणिज्य उन्नति में हाय नहीं बेंटा रहे-इसका अर्थ तो यही है कि वाणिज्य शिचण में कुछ दोष हें और वह उनको श्रभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योग्य नहीं बना पाती । समस्या बड़ी मूल है ख्रौर विचारणीय भी ।

वास्तव में यदि सच पूछा जाय तो वाणिज्य की शिक्ता-प्रणाली ठीक नहीं है। विद्यार्थों के मस्तिष्क पर एक वोभा-सा डालने की चेष्टा की जाती है। उसे भली प्रकार बात समभने के साधन उपस्थित नहीं किए जाते, गहराई की वातों को तो वे केवल स्ट लेते हैं श्रीर वह भी परीक्षा मे उत्तीर्ण होने के लोभ से। वाणिज्य की व्यावहारिक शिक्षा देने का हमारे देश मे कोई होनी चाहिये कि उन्हें स्वयं आगे चलकर एक वहा व्यापारी वनना है। इस प्रकार कार्य करने के लिए सरकार का सहयोग आवश्यक है। आभी सरकार कार्य-व्यस्त होने के कारण इधर व्यान नहीं दे सकतों तो फिर दो एक साल -हमारें शिक्ता संत्याओं के अधिकारी भी वहुत कुछ कर सकते हैं, यदि उनमें एक परिवर्तन की भावना हो तो। अध्यापक यग्रिप आर्थिक दृष्टि से बड़े होन हैं किन्तु जो कुछ भी वे कर सकते हैं कर्तव्य परायण होकर दश की मेवा में हाथ बटाते रहें। हमारे देश के कई धनाइंग्र सेठों ने इस कार्य मे पहले से ही कुछ किया है और आशा है कि वे और अधिक सहयोग देते रहेगे। शिक्ता-विभाग को चाहिये कि वह बड़े-बड़े वारिज्य-शिक्तकों का सहयोग और सम्मित लेकर कार्य को बढावे और वेवल उन्ही कालिजों और स्तूलों को वारिज्य-शिक्ता-प्रसार की आजा दे जो पूर्णत योग्य हो और जहाँ आवश्यक सामग्री और अध्यापक एवं स्थान इत्यादि ठीक हो। कई संस्थाओं में किसी सीमा तक इधर कार्य किया गया है किन्तु वह अपर्यान्त ही है अथवा अस्वाभाविक-सा है।

एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि वाणिज्य शिद्धालय केवल वहीं प्रस्था-पित किये जावे नहीं पर व्यापार होता हो; जैसे कानपुर, श्रहमदाबाद, बंवई, कलकत्ता इत्यादि । इससे विद्यार्थियों को शिद्धा प्रहण करने में श्रासानी होगी। बहुत-सी वार्ते तो वे स्वतः ही ज्ञात कर सकते हैं।

विद्याधियों को विशेष श्रध्ययन के लिए यथाशक्ति विदेशों में भेजा जाय।
सरकार एवं शिक्ताण्-संस्थाएं व्यापारिक यात्रा एवं पर्यटन की मुविधाएं हैं।
कई-कई माह तक विद्यार्थी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाएं। इनके
साथ में कार्य-कुशल श्रध्यापक भी हो। साथ ही प्रत्येक कारखाने मे मार्ग दर्शकों
की भी नियुक्ति कारखानों के मालिक करे। ठहरने एव भोजन की भी व्यवस्था
की जावे। शिक्तण-संस्थात्रों में चलचित्र प्रदर्शनों के द्वारा वाणिज्यं सबन्धी
वातों का ज्ञान कराया जाय। साथ ही साथ बढ़े-बढ़े व्यापारियों श्रीर उद्योगपतियों को श्रामंत्रित किया जावे कि वे श्राकर वाणिज्य के विधार्यियों को
व्याख्यान दें श्रीर श्रपने श्रनुभवों पर प्रकाश ढाले।

स्कूल ग्रौर कॉ लेजो से शिचा प्राप्त करने के पश्चात् विद्यार्थियों को व्या-पारिक संस्थाग्रों में व्यापारिक काम सीखने के लिए मेजा जाय । विश्वविद्यालय

त्रपने-त्रपने वाणिज्य-पाठ्यक्रम में स्रावश्यक संशोधन करके यह बात स्रनि-वार्य बनादे कि वाणिज्य की परीक्षा पास कर लेने पर भी डिग्री तब तक न दी जाय जनतक कि विद्यार्थी किसी निश्चित श्रविध तक व्यापारिक संस्थाओं मे जाकर व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त न करते । इसके साथ-साथ ही वाणिच्य-शिका का काम हिन्दी मापा के माध्यम द्वारा किया जाय। अध्यापकों को चाहिए कि वे भरसक प्रयत्न करके ग्रंग्रेजी के माथ-साथ हिन्दी को भी श्रपनावे। वाणिज्य सम्बन्धी पुस्तकें हिंदी मे लिखी जाएँ। ग्रंग्रेजी पुस्तको का हिन्दीमे ग्रनुवाद भी किया जाय परन्तु श्रन्वाद उन्हीं लोगों से कराया जाय जो भाषा के साथ-साथ इस विषय को भी भली भाँति जानते हां । प्रायः देखा जाता है कि श्राजकल वाणिज्य की हिन्दी-पुस्तको की बाढ़ सी श्रा रही है। परन्तु उनमे से श्रधिकांश वेढङ्गी और अपूर्ण हैं। साभारणतः पुस्तको का अनुवाद मात्र आ रहा है और वह भी उन व्यक्तियो द्वारा जो स्वयं श्रनुवाद करना तो जानते हैं परन्तु उस विषय से बिलकुल अनभिज्ञ हैं। फलतः यदि भाषा ठीक होती है तो विषय का श्चर्य उलटा मुलटा होता है। इससे लाभ की श्रपेक्ता उलटी हानि होती है। खनुवाद उन्हीं लोगों से कराया जाय जो हिन्दी भाषा भी जानने हैं, श्रीर साथ-साथ विषय का भी गम्भीर जान रखते हो जिससे भाषा श्रीर भावों मे ताल-नेल बना रहे। इसमे विश्वविद्यालयों को श्रागे बढकर काम करना चाहिए। श्राजकल सबसे बड़ी कठिनाई हिन्टी शब्द-कोष की है। इसके लिए सरकार एक काम करे । एक विशेषज-समिति बनाकर शब्द-कोप निर्धारित करटे श्रीर यही कोप पस्तक लिखने व पठन-पाठन में काम श्रावे । यद्यपि सरकार ने सर्मात चनाई है परन्त्र श्रभी तक कोई ठोस काम नहीं हुन्ना है। इस विषय में पुस्तक प्रकाशको को भी चाहिए कि वे भाषा श्रीर भावों में मेल रखती हुई पुस्तकों का ही प्रका-शन करें श्रीर प्रकाशित करने से पहिले निशेषकों की अनुमति ले ले। इस प्रकार केवल उत्तम कोटि की पुस्तको का प्रकाशन हुना।

हमारी वाणिज्य शिद्धा का भारतीयकरण होना नाहिए। जो कुछ भी पढा जावे, लिखा जावे, सब देश की व्यापारिक उन्नति के नाते किया जावे। हमारे निज का स्वार्थ एवं विदेशी चरित्र द्र ही रखा जावे। विदेशी वस्तुय्रो का श्रध्ययन हमारा उद्देश्य नहीं वन सकता वह तो एक मार्ग-प्रदर्शक बन कर एक साधन का कार्य कर सकता है। यह भी ध्यान रखना है कि विदेशी सिद्धान्तों में हमें कितनी काट-छाँट करनी है कि वह सिद्धात हमारे देश की जलवायु, सामाजिक स्थिति, श्राधिक दशा एव राजनैतिक वातावरण में ठीक प्रकार से घटित हो सके. श्रन्थया एक प्रकार की उलभन-सी पड़ी रहती है श्रीर लोग सफलता नहीं पा सकते। कई विचारधाराश्रों में श्राज-कल साम्यवाद एवं समाजवाद इत्यादि के गुण गाये जा रहे हैं। हमें यह जात हो नहीं हैं कि वास्तव में ये विचार हमारे देश के योग्य हैं या नहीं। हमारे जो विद्यार्थी वाणिज्य की शिचा प्राप्त करते हैं यह भी उनभन में पड़ जाते हैं श्रीर जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। प्रत्येक वात में हमें 'सािंक्यकी' (Statistics) का सहारा दूँदना पड़ेगा।

वाणिज्य के विद्याधियों को विज्ञान, कृषि एव राजनीति श्रीर मनोविज्ञान का भी साधारण ज्ञान रखना होगा। कालिजो एवं स्कूलो, विषयों के विभागो, श्रध्यापको एव विद्याधियों में निकट का संपर्क स्थापित होना चाहिये। बड़े शोक की बात है कि कही कही पर तो वाणिज्य के विद्यार्थी विज्ञान के श्रध्यापकों को भी नहीं जान पाते हैं। श्राज के संसार में हमें सभी प्रकार की योग्यता को एक निगाह में रखना होगा। हम श्रपनी खिचड़ी श्रलग पका ही नहीं सकते। किसी भी कार्य को क्यों न करें हमें दूसरों का सहारा लेना ही पड़ेगा। यदि हम एक बड़ा कारखाना खोलें तो हमें इजीनियर, विज्ञान-वेत्ता, विधान-वेत्ता, राजनीतिश एवं सभी छन्य प्रकार के ज्ञाताश्रों से भी परामर्श करना होगा। श्राज का व्यापार किसी एक कोटरी में बन्द किया ही नहीं जा सकता है। श्राज का एक बड़ा व्यापारी राजनीतिश एवं विज्ञान-वेत्ता भी है।

उपरोक्त विचारों से हमारा यह अर्थ कदापि नहीं की सभी वाणिज्य के विद्यार्थी न्यापारी ही बन जाएँ और कोई भी वैतनिक रूप से कार्यालयों में एव कॉ लेजों में काग न करें। वास्तव में अध्यापक एवं क्लर्क भी तो आवश्यक हैं। सच बात तो यह है कि देश के व्यक्तियों की शक्ति का पूर्ण लाभ उठाया जावे। उनको मनोविज्ञान की सहायता से देखा जाये कि अमुक व्यक्ति किस कार्य के

्योग्य है श्रीर फिर वही कार्य उसे दिया जावे किन्तु उस कार्य को करने की उस व्यक्ति में पूर्ण स्मता श्रा जानी चाहिये। उसका शिक्षण ठीक प्रकार से किया जावे। वाणिज्य के जो विश्रार्थी ठीक प्रकार से शिक्षा प्रहण् न कर सके वह कार्यालयों में कार्य करने के लिए जा सकते हैं। किन्तु श्राज त्यायी व्यापारिक उन्नति के लिए देश को शिक्षित M. Com श्रीर B. Com की श्रावश्यकता है। यदि सभी क्षक होते रहेंगे तो देश का व्यापार कुछ लोगों के हाथ में रहेगा श्रीर वह भी श्रवेत्रानिक रूप में। साथ में देश की शिक्षा का हास होगा। यह एक वाणिज्य-शास्त्री के साथ शुभ नहीं मालूम होता कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर भी एक साधारण कार्य के लिए श्रपना जीवन विता दे। देश के शिक्षा-शास्त्रियों तथा श्रम्य नेता श्रो को इस श्रोर ध्यान देने की श्रावश्यकता है। वाणिज्य-शिक्षा-सुधार की समस्या बड़ी मूल समस्या है इसे हल करने से देश के श्राधिक जीवन का एक पहलू उन्नत होगा।

## ५०--- अर्थ-वागिज्य की व्यावहारिक-शिचा

"यदि इजीनियरिंग विभाग के स्नातको को व्यावसायिक प्रशासन ग्रीर श्रीद्योगिक सम्बन्धों ने विषय मेकोई तैयारी नहीं होती तो इसके विषरीन वाणिष्य के स्नातक प्रयोगात्मक शिद्याण से विल्कुल कोरे हैं।"

—राधाकृष्णन् कमेटी

ह्याज शिक्षा का रगीन उपवन ग्रानेक विद्या के दृक्षों से सजा हुन्ना है जो न्नसंख्य विषय की शाखान्नों से लवे हुए हैं। प्रत्येक शिक्षक, शिक्षित व शिक्षार्थी को इनसे नई सीरम व नृतन प्रेरणा मिलती है जिसका समाज श्रीर राष्ट्र के लिए ग्रसाधारण महत्व है। यदि कला व विशान इस उपवन के दृक्ष है तो साहित्य, राजनीति. हतिहास, दर्शनशास्त्र (Philosophy), रसायन शास्त्र (Chemistry), भौतिक शास्त्र (Physics), उद्भित शास्त्र (Biology), न्नादि सरलता से इनका शाखाएँ कही जा सकती हैं। विश्व निर्माण के न्नारम से ही वाणिच्य (Commerce) भी किसी न विश्व निर्माण के न्नारम से ही वाणिच्य (Commerce) भी किसी न विश्व स्थि हैं एक विद्याद्य रहा है जिस पर लेखा-जान (Accountancy), व्यावहारिक न्नर्थशास्त्र (Practical Economics), मुद्राशास्त्र, व्यापार पद्धति (Business Methods) व ग्रकशास्त्र (Statistics) न्नादि फैली हुई शाखाएँ न्नाज भी समस्त संसार के ग्रीचोगिक विकास व वैज्ञानिक प्रगति का कारण बनी हुई है।

वर्तमान युग मे ब्राई हुई विज्ञान के चमत्कारों की भयंकर बाढ़ वास्तव में तो वाणिच्य के जटिल पहलुक्षों को ढीला करने के लिए ब्रावश्यक हुई जिससे मानव-जाति का रहन-स्टन का स्तर ऊँचा करने में एक ब्रौद्योगिक क्रांति संभव हो सके ब्रौर भविष्य में हम इसके लिए सचेत रह सकें। प्रत्येक मनुष्य की यह प्रमल इच्छा है कि वह फिछुले दिन से ब्राज ब्रौर ब्राज से कल ब्राधिक सुखी व समृद्धिशाली हो ब्रौर ब्रगले दिन उसको ब्रौर भी ब्रधिक लाभदायक व्यवसाय ब्रौर उद्योग दिखाएँ। इसके लिए वाणिज्य मानव-समाज की शताब्दियों से सेवा करता ब्राया है ब्रौर ब्राज मी इसका महत्व विज्ञान की ब्रॉधी में छिपाया नहीं जा सकता। यदि ऐसा किया गया तो वह शिक्ता को श्रधूरा रख समाज श्रीर देश के लिए धातक सिद्ध होगा।

हप का विषय है कि देश के अधिकाश विश्वविद्यालयों तथा विद्यालयों में कला, विज्ञान व वाणिज्य की शिद्या दी जाती है जहाँ से हजारों विद्यार्थी शिद्या प्राप्त करके अपने भावी जीवन को एक सौंचे में दालने का अट्ट प्रयत्न करते हैं। जिस प्रकार कला व विज्ञान के छात्र आने वाले राजनीतिज्ञ, साहित्यकार, किव, इंजीनियर, डाक्टर व वैज्ञानिक वनेंगे उसी प्रकार वाणिज्य के छात्र भी भावी उद्योगपित, अर्थशास्त्री, व्यवसायी व निपुण कार्यकर्त्ता वनेंगे। कला व विज्ञान को छोड़िए, वाणिज्य का प्रसाद हो देश को फिर 'सोने की चिड़िया' वना सकता है। इसलिए वाणिज्य शिला का स्तर ऊँचा तथा साधन अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध होने चाहिएँ।

इतनी ब्रावश्यकता होते हुए भी भारत में वाणिज्य-विद्या की उन्नति श्रीर उसके विकास पर पूरा-पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। परिणाम यह हुआ कि यहाँ के विद्यार्थी पुस्तकों में सब बातों का टीक तरह से श्रध्ययन कर लेने पर भी वास्तविक जीवन चेत्र में इन्हीं विषयों में बुरी तरह श्रसफल रहते हैं। इसका कारण यह है कि श्राधुनिक वाणिज्य-शिचा जो सचमुच व्यवहार श्रीर प्रयोग रूप में होनी चाहिए केवल किताब रूप में ही सीमित रह जाती है। हमें श्राज वाणिज्य शिचा में ऐसी प्रगतिशील, व्यवहारिक व प्रयोगत्मक बातों को जन्म देना है जिससे विद्यार्थी केवल किताबों तक ही सीमित न रह कर प्रयोगत्मक व व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकें। यदि ऐसा हो सका तो वर्तमान वाणिज्य विश्वविद्यालय संचालक श्रवश्य ही भावी इतिहासकार के धन्यवाद के पात्र होगे। वाणिज्य-शिचा से यदि राष्ट्र की उन्नति में योग देना है तो इसे व्यावहारिक बनाने के लिए निम्न सुकाबों की उपेचा करना हितकर न होगा:—

#### वाणिज्य-संप्रहालय:---

रसायन-शास्त्र ( Chemistry ) के विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशालाएँ ( Laboratories ) बनायी जाती है। उद्भित शास्त्र ( Biology ) के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालयों श्रीर महाविद्यालयों में बड़े-बड़े संमहालय ( Museums ) बनाये जाते हैं जहाँ जीवित श्रीर निर्जीव दोनों प्रकार के

प्राणी देखने को मिलते हैं। वहाँ निर्जीव सर्प, चूहे, मछलियाँ, मेंढक, व अन्य प्रकार के उड़ने वाले जीवित पित्तयों का भी होना कोई ग्रसाधारण बात नहीं। विद्यार्थी जो बाने पुस्तकों में पढ़ते हैं उनका स्वरूप भी उन्हें देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उद्भित-शास्त्र का छात्र मेढक को कभी मछली नही बता सकता। परन्तु स्वयं की कमी को न हिपाते हुए हमें लिखना पहता है कि हमारे वाणिष्य के किसी भी छात्र के लिए Rotary Duplicator Machine को Rotary Copies वताना कोई बड़ी बात नहीं। वाणिज्य के श्रतेक विद्यार्थी चाहे वी. पी. पी के बारे मे जानते हो परन्तु डाक-खाने जाकर वी. पी. पी. नहीं करा सकते । मनीक्रार्डर द्वारा रुपया भेजने में उन्हें पोस्ट मास्टर की सहायता लेनी पडती है। डाकखाने में बचत लेखा ( Savings Bank Account ) खोलना, उसमें से रुपया निकालना व लेखा बन्द करना तो श्रधिकाश विद्यार्थियो से त्राता ही नहीं। कचालयों में कैश वुक (Cash Book) पर काम करते हैं परन्तु वेंक की Cash Book देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। इस ग्रभाव का दोप छात्र पर नहीं थोपा जा सकता । इस दोप श्रीर कमी के लिए तो हमारे महाविद्यालय श्रीर विश्वविद्या-लय ही उत्तरदायी हैं, जहाँ पुस्तक पढ़ाने का प्रबन्ध तो किया जाता है परन्तु प्रयोगात्मक शिचा देने की श्रोर निल्कुल ध्यान नही दिया जाता । इस उत्तर-दायित्व का भार चुकाने के लिए प्रत्येक महाविद्यालय व विश्वविद्यालय को वाणिज्य विद्या से सम्बन्धित संग्रहालयों का शीघातिशीघ प्रवन्ध करना चाहिए । संप्रहालय में ऐसे साधन उपलब्ध हों जिससे विद्यार्थी प्रत्यन्त रूप में यह देख सर्कें कि पुस्तक में श्रध्ययन किये गये कागज़-पुजों (Documents and Instruments) का वास्तविक रूप कैसा होता है ग्रीर उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। बैंक के नाम चैंक काटना, बिल लिखना, ग्राहक को जमा-नोट व नाम नोट मेजना, भिन्न-भिन्न प्रकार की फाइलों (Files) का रून ग्रीर उनका प्रयोग श्रादि बातें श्राकर्षक विधि से बताई जा सकती हैं। यदि इस कार्य को करने के लिए वाणिच्य-विभागों के अध्यक्त और महावियालयों के आचार्य आज ही व्रत ले लें तो वाणिज्य के विद्यार्थियों के मिस्तिष्क पर से व्यापारिक ज्ञान के श्रभाव का काला टीका जल्दी ही मिट सकता है श्रीर तब वे व्यापार पढ़ित मे बड़े-बड़े

उपयोगी ग्रन्वेपण कर राष्ट्र की भलाई भी कर सकेंगे। वैंक की प्रयोगात्मक-शिवा:—

चारों श्रोर फैली हुई वेकारी के बाजार में विद्यार्थी से सीधा वैंक व्यवस्था-पक बनना कौन नहीं चाहता ? यदि ऐसी सफलता की कुजी थोड़े प्रयत्न व परिश्रम से मिल जाय तो ग्राज विज्ञान के युग मे वाणिज्य का महत्व सचमुच चौगुना हो सकता है । इस स्वप्न को साकार करने के लिए हमें कालिजो में ही योग्य शिक्तकों के संरक्त्ए में छोटे-छोटे वंक ग्रारम्भ कर देने चाहिएँ जिनमें वहाँ के विद्यार्थी ही श्रपने खाली समय में क्लर्क, ग्रंकक व व्यवस्थापक बनकर काम करें। इस प्रयत्न की सफलता के लिए यह देखना आवश्यक होगा कि सब ग्रिधिकारी वर्ग, शिक्तक ग्रीर विद्यार्थी श्रपना-ग्रपना रुपया उसी बेंक में जमा करावें । कालिज भी इस वेंक में कुछ जमा करे तथा कालिज के वार्षिक बजट की राशि के सुरिच्चत रखने का श्रिषिकार भी इसी वैंक को प्राप्त हो। यदि पूर्ण सहयोग के साथ कार्य किया जाय तो यह बेंक कालिज के सरद्धाण मे चलाई जाने वाली ख्रन्य सहकारी-संस्थाओं को ऋण देकर व चैंक-प्रणाली के श्रनुसार श्रन्य साधनो का विदोहन कर, रुपया जमा करने वालो को पर्याप्त ब्याज भी देकर बचे हुए लाभ को विद्यार्थियों में छात्रवृत्ति के रूप में बॉट कर उनकी सहायता कर सकती हैं। इस योजना के श्रनुसार यदि वैक प्रणाली को प्रोत्साहन देकर स्वयं के हित व स्वाभिमान की रक्षा करते हुए ग्रध्ययन काल में ही एक विद्यार्थी वैक व्यवस्थापक हो सके तो श्रिधिकारी वर्ग के लिए सचमुच यह एक गर्व की बात होगी । इससे सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि विद्यार्थी में उत्तरदायित्व की भावना श्रायेगी श्रीर वह व्यवस्था करने की क्रियाश्रो मे दत्त होने लगेगा जिसकी आवश्यकता इंगलैंड मे उच्च श्रौद्योगिक शिद्धा के लिए स्यापित 'पर्सी कमिटी' ( Percy Committee ) की राय से सफट है:-

"श्रपने श्रनेक गवाहों की इस राय से इम प्रभावित हुए हैं कि उच्च कोटि का शिक्ति प्राय: श्रौद्योगिक संगठन व व्यवस्था के सिद्धांतों से श्रमभित्र होता है श्रौर उसका प्रशासन का उत्तरदायित्व प्रहण करने की श्रोर मुकाव नहीं होता है। इसमें संदेह नहीं कि इस च्लेत्र में श्रनुभव से बहुत सीखने को होता है परन्तु थोड़ा-सा श्लान इस प्रकार का भी है जिससे इस प्रकार की शिचा मिल सकती है। इसलिए विश्वविद्यालय में श्रीद्योगिक व व्यावसायिक प्रशासन सम्बन्धी शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए श्रविदार्य होनी चाहिए।"

कालिकों में प्रस्तावित वेको व अन्य सहकारी संस्थास्त्रों का खोलना इस उहे रियं की ग्रोर पहला कदम होगा। कुछ महाविद्यालयों में ये योजनाएँ सफलता के साथ कार्य कर रही हैं। परन्तु प्रत्येक वाणिज्य-विद्यालय में ऐसी योजना ग्रानिवार्य होना आवश्यक है।

#### ऋध्यव्यवसायी देशाटन :—

देशाटन का महत्व तो सभी मानते हैं। परन्तु वाणिज्य-शिद्धा में अध्ययन की सत्यना खोजने के लिए वाणिज्य-यात्रा (Commercial Tours) करना ज्ञान को प्रगति देता है। देश के उद्योगों व उद्योगपितयों, व्यवसायों व व्यवसायियों तथा अन्य असाधारण व्यक्तियों के विचार, वेशभूपा व कार्य प्रणाली के संपर्क में आने व कुछ सीखने का अचूक अवसर वाह्य स्थानों के अमण से ही मंभव है। देश की वस्त्र, जूट, चीनी व अन्य उद्योगशालाओं को सर्वोगरूपेण देखकर विषय से सम्बन्धित विद्यार्थी अवश्य कुछ नयी नयी योजनाएँ वनाकर अपने अमूल्य सुक्ताव सर्वसाधारण तक पहुँचा सकता है। भिन्नाभन्न प्रकार की व्यापार पद्धति की प्रयागशालाओं का निष्णद्ध अध्ययन कर एक अध्ययन्य सायो छात्र अपने नये हिष्टकोण को जनता के विचाराधीन रख सकता है। इसलिए विद्यार्थियों को दल व टोलियों में आर्थिक सहायता देकर अमण के लिए प्रतिवर्ष मेजना चाहिए इससे उनका हिष्टकोण भी विस्तृत होगा। विदेशों के शिद्धा-अधिकारी इस और अदम्य उत्साह दिखा रहे हैं। विश्वास है हमारे आचार्य भी इस पहलू को परिपक्य बना कर ही चैन लेंगे।

#### श्रवकाश में विकास —

विद्या को व्यावहारिक व बहुमुखी बनाने के लिए शिज्ञक को ताक में रख केवल विद्यार्थी का ही विकास करना एक हाथ से ताली बजाना होगा। विद्यार्थी में हर प्रकार की नई स्फ, नवीन स्पूर्ति व नया जोश भरने का भरसक प्रयत्न करने पर भी वह श्रध्रा ही रहेगा यदि उसके शिज्ञक में ये सन गुण विद्यमान न हो। यदि निदेशक हा नाटक की बारीकियों से श्रपरिचित हैं तो नाटक सजाने

वालो का ज्ञान ग्रथ्रा रहना बडा स्वाभाविक है। ग्रतः ग्रावश्यकता इस वात की है कि हमारे प्रोफेसर महोदय भी, जहाँ तक संभव हो, प्रत्येक नई उपयोगी विचारधारा, पुस्तक व प्रणाली से भन्नी भाँति परिचित रहे । उन्हें कालिज में पढाने के लिए कामचलाऊ परिश्रम से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये। ऐसे प्रतिदिन के परिभ्रम से श्रवकाश पाकर उन्हें ठोस व नवीनतम वाते जानने के लिए ग्रपने कालिज से बाहर देश के किन्ही बड़े पुस्तकालयों व प्रयोगशालाश्रो मे श्रध्ययन कर श्रपनी बुद्धि का विकास करना नितान्त श्रावश्यक ई। जिस प्रकार चाकू या तलवार की धार को हमें समय-समय पर तेज करना पड़ता है ठीक उसी प्रकार इमार्र/प्रोफेसरो के अध्ययन की पूर्ण व तेज रखना पडेगा। इसलिए कालिज के श्रीधकारियों को श्रावश्यक होगा कि वे प्रत्येक शिच् क को निश्चित समय के पश्चात एक वर्ष का श्रवकाश देकर श्रध्ययन के लिए मेजे। मारा लच्य ऐसे व्यक्तियों को तैयार करना ही जिनमें विश्लेपण श्रीर गम्भीर चेन्तन के गुणों का विकास हो सके व जो वस्तुहियति का अध्ययन कर प्रभाव पूर्ण निर्णय कर सके ) इसके लिए हमारे शिक्षक यदि कच्चा में दिए जाने वाले भाषा की स्रपेक्षा श्रपनी ताजी जानकारी द्वारा किसी उद्योग व व्यापार सम्बंधी ज्ञात्कालिक विषय पर विचार विमर्श करे तो श्रधिक उपादेय होगा 🜙

इसी प्रकार की नई प्रणाली को जन्म देकर हम नए ढंग से विद्या, विद्यार्थी व शिक्तक तीनो की प्रगति व विकास में सब्चे सहायक बन सकेंगे। तभी हमारी प्रर्थ-वाणिज्य शिक्ता पूर्ण बन सकेंगी अन्यथा हमारी नवीन औद्योगिक सम्यता रकांगी रह जायगी; सामाजिक जीवन ये एक विपमता उत्पन्न हो जायगी क्योंकि जिनको परीद्याध्रों मे उत्तीर्ण होना है उन्ही को जीवन की आर्थिक समस्याओं पर विचार कर मानवीय समस्या भी सुलक्षानी है। आशा है विश्वविद्यान्यों के कुलपति कोंलेजो के आचार्य तथा अर्थ-वाणिज्य के शिक्तक इस समस्या है प्रति सचेत रहकर जलकाने के प्रयत्न करेंगे।